





#### THE

# PAÑCHATANTRAKA

OF

VISHNUS'ARMAN.

EDITED

BY

KÂS'ÎNÂTH PÂŅDURANG PARAB

AND

WÂSUDEV LAXMAN S'ÂSTRÎ PANS'ÎKAR.

Seventh Edition.

**PUBLISHED** 

BY

PÂNDURANG JÂWAJÎ,

PROPRIETOR OF THE 'NIRNAYA SAGAR' PRESS,
BOMBAY.

1930.

Price 11 Rupee.

N. 68.

# [All rights reserved by the publisher.]

PUBLISHER:—Pandurang Jawaji,
PBINTER:—Ramchandra Yesu Shedge,
26-28, Kolbhat Lane, Bombay.

## श्रीविष्णुशर्मसंकितं

# पञ्चतन्त्रकम्।

# काशीनाथ पाण्डुरङ्ग परव, वासुदेव लक्ष्मणशास्त्री पणशीकर

इत्येताभ्यां संस्कृतम्।

(सप्तमं संस्करणम्।)

तच

मुम्बय्यां

पाण्डुरङ्ग जावजी,

इत्येतैः स्वीये निर्णयसागराच्यमुद्रणयन्नाख्ये प्रकाशितम् ।

शाकः १८५२, सन १९३०.

मूल्यं १। सपादरूप्यकः।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

hala ahayanla

I POP BORD

THE TREET PARTIES

ration from the right

I page to terrefly

APPEND HATTE

# पञ्चतन्त्रकम्।

## कथामुखम्।

त्रह्मा रुद्रः कुमारो हरिवरुणयमा विह्निरिन्द्रः कुवेर-श्चन्द्रादित्यौ सरखत्युद्धियुगनगा वायुरुवी भुजङ्गाः । 5 सिद्धा नद्योऽश्विनौ श्रीर्दितिरदितिस्रता मातरश्चण्डिकाद्या वेदास्तीर्थानि यज्ञा गणवसुमुनयः पान्तु नित्यं प्रहाश्च ॥ १ ॥ मनवे वाचस्पतये ग्रुकाय पराशराय ससुताय । चाणक्याय च विदुषे नमोऽस्तु नयशास्त्रकर्तृभ्यः ॥ २ ॥ सकलार्थशास्त्रसारं जगति समालोक्य विष्णुशर्मेदम् । 10 तब्रैः पञ्चभिरेतचकार सुमनोहरं शास्त्रम् ॥ ३ ॥

तद्यथानुश्रूयते — अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम् । तत्र सकलार्थिकल्पद्धमः प्रवरमुकुटमणिमरीचिमञ्जरीचर्चित-चरणयुगलः सकलकलापारंगतोऽमरशक्तिनीम राजा वसूव । तस्य त्रयः पुत्राः परमदुर्मेघसो बहुशक्तिरुप्रशक्तिरनन्तशक्तिश्चेति नामानो 15 वभूवुः । अथ राजा ताञ्शास्त्रविमुखानालोक्य सचिवानाह्य प्रोवा-च-'भोः, ज्ञातमेतद्भवद्भिर्यन्ममैते पुत्राः शास्त्रविमुखा विवेकरहि-ताश्च । तदेतान्पश्यतो मे महद्पि राज्यं न सौख्यमावहित ।

अथवा साध्वदमुच्यते-

अजातमृतमूर्खेभ्यो मृताजातौ सुतौ वरम् । यतस्तौ खल्पदुःखाय यावज्जीवं जडो दहेत्॥ ४॥ वरं गर्भस्रावो वरमृतुषु नैवाभिगमनं CC-0. Prof. Satya Var Sont Cप्रेती वरमपि का मध्येव वजितिसा oundation USA

20

वरं वन्ध्या भार्या वरमि च गर्भेषु वसित-र्न चाविद्वान्रूपद्रविणगुणयुक्तोऽपि तनयः ॥ ५ ॥ किं तया क्रियते धेन्वा या न सूते न दुग्धदा । कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान्त मिक्तमान् ॥ ६ ॥ वरिमह वा सुतमरणं मा मूर्खत्वं कुलप्रसूतस्य । येन विबुधजनमध्ये जारज इव लज्जते मनुजः ॥ ७ ॥ गुणिगणगणनारम्मे न पतित कठिनी ससंभ्रमा यस्य । तेनाम्बा यदि सुतिनी वद वन्ध्या कीहशी भवति ॥ ८ ॥

तदेतेषां यथा बुद्धिप्रकाशो भवति तथा कोऽप्युपायोऽनुष्ठीयताम् ।
10 अत्र च मद्द्तां वृत्तिं भुञ्जानानां पण्डितानां पञ्चशती तिष्ठति । ततो
यथा मम मनोरथाः सिद्धिं यान्ति तथानुष्ठीयताम्' इति । तत्रैकः
प्रोवाच—'देव, द्वादशिमवंषेंव्याकरणं श्रूयते । ततो धर्मशास्त्राणि
मन्वादीनि, अर्थशास्त्राणि चाणक्यादीनि, कामशास्त्राणि वात्स्यायनादीनि । एवं च ततो धर्मार्थकामशास्त्राणि ज्ञायन्ते । ततः प्रतिवोधनं
15 भवति ।' अथ तन्मध्यतः सुमतिनीम सचिवः प्राह—'अशाश्वतोऽयं
जीवितव्यविषयः । प्रमूतकाळज्ञेयानि शब्दशास्त्राणि । तत्संक्षेपमात्रं
शास्त्रं किंचिदेतेषां प्रवोधनार्थं चिन्त्यतामिति । उक्तं च यतः—

अनन्तपारं किल शब्दशास्तं सल्पं तथायुर्वहवश्च विद्याः। सारं ततो प्राह्मपास्य फल्गु

हंसैर्यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात् ॥ ९ ॥
तदत्रात्ति विष्णुशर्मा नाम ब्राह्मणः सकलशास्त्रपारंगमश्छात्रसंसदि
लव्धकीर्तिः । तसे समर्पयतु एतान् । स नृतं द्राक्प्रबुद्धान्करिष्यति'
इति । स राजा तदाकण्ये विष्णुशर्माणमाह्न्य प्रोवाच—'भो
25 भगवन् , मदनुप्रहार्थमेतानर्थशास्त्रं प्रति द्राग्यथानन्यसदृशान्विदधासि तथा कुरु । तदाहं त्वां शासनशतेन योजयिष्यामि ।' अथ
Сटिषण्णुशर्माप्त्रं तं राजानमृत्ये स्टांग्यं हेन्, Delhi Digitized by S3 Foundation USA.

विद्याविकयं शासनशतेनापि करोमि। पुनरेतांस्तव पुत्रान्मासष्ट्रेन यदि नीतिशास्त्रज्ञान करोमि, ततः स्वनामत्यागं करोमि। किं वहुना श्रूयतां ममेष सिंहनादः। नाहमर्थिलिप्सुर्वनीमि। ममाशीतिवर्षस्य व्यावृत्तसर्वेन्द्रियार्थस्य न किंचिदर्थेन प्रयोजनम्। किंतु त्वत्पार्थना-सिच्धर्थं सरस्रतीविनोदं करिप्यामि। तिष्ठस्यतामद्यतनो दिवसः। व्यद्यहं षण्मासाभ्यन्तरे तव पुत्रान्नयशास्त्रं प्रत्यनन्यसदृशान्न करि-प्यामि, ततो नाईति देवो देवमार्गं संदर्शयतुम्। '

अथासी राजा तां त्राह्मणस्यासंमाव्यां प्रतिज्ञां श्रुत्वा ससचिवः प्रहृष्टो विस्मयान्वितस्तसौ सादरं तान्कुमारान्समर्प्य परां निर्वृतिमा-जगाम । विष्णुशर्मणापि तानादाय तदर्थं मित्रमेद-मित्रप्राप्ति-काको- 10 रहितय-रूव्धप्रणाश-अपरीक्षितकारकाणि चेति पञ्च तन्नाणि रचयित्वा पाठितास्ते राजपुत्राः । तेऽपि तान्यधीत्य मासपद्रेन यथोक्ताः संवृत्ताः । ततः प्रमृत्येतत्पञ्चतन्नकं नाम नीतिशास्त्रं वारुविशेषनार्थं यूतले प्रवृत्तम् । किं वहुना ।

अधीते य इदं नित्यं नीतिशास्त्रं शृणोति च । न पराभवमामोति शकादि कदाचन ॥ १०॥

15

इति कथाप्रखम्।

# मित्रभेदः।

अथातः प्रारम्यते मित्रभेदो नाम प्रथमं तन्नम् । यस्यायमा-

वर्षमानो महान्स्रेहः सिंहगोवृषयोर्वने । पिशुनेनातिछुब्धेन जम्बुकेन विनाशितः ॥ १ ॥

तद्यथानुश्र्यते—अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम् । तत्र धर्मोपार्जितमूरिविभवो वर्धमानको नाम वणिक्पुत्रो बभूव । तस्य कदाचिद्रात्रौ शय्यारूढस्य चिन्ता समुत्पन्ना—यत्प्रमू-तेऽपि वित्तेऽशोपायाश्चिन्तनीयाः कर्तव्याश्चेति । यत उक्तं च—

10 न हि तद्विद्यते किं चिद्यदर्थेन न सिद्ध्यति ।
यसेन मितमांस्तसादर्थमेकं प्रसाधयेत् ॥ २ ॥
यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य वान्धवाः ।
यस्यार्थाः स पुमांछोके यस्यार्थाः स च पण्डितः ॥ ३ ॥
न सा विद्या न तद्दानं न तच्छिल्पं न सा कला ।
न तत्स्थैर्यं हि धनिनां याचकैर्यन्न गीयते ॥ ४ ॥
इह लोके हि धनिनां परोऽपि स्वजनायते ।
स्वजनोऽपि दिद्राणां सर्वदा दुर्जनायते ॥ ५ ॥
अर्थभ्योऽपि हि बृद्धेभ्यः संवृत्तेभ्यस्ततस्ततः ।
प्रवर्तन्ते क्रियाः सर्वाः पर्वतेभ्य इवापगाः ॥ ६ ॥

20 /पूज्यते यद्पूज्योऽपि यद्गम्योऽपि गम्यते । ह्लाये जः। वन्द्यते यद्वन्द्योऽपि स प्रमावो धनस्य च ॥ ७ ॥ अशनादिन्द्रियाणीव स्युः कार्याण्यासिलान्यपि । एतस्मात्कारणाद्वित्तं सर्वसाधनमुच्यते ॥ ८ ॥ अर्थार्थी जीवलोकोऽयं रमशानमपि सेवते । व्यक्त्वा जनयितारं स्वं निःस्वं गच्छति दूरतः ॥ ९ ॥

गतवयसामपि पुंसां येषामर्था मवन्ति ते तरुणाः । CC-0. Prof. S्अर्थेनं वर्षुः भेर्याहीनी वृद्धास्तं यावनेऽपि स्युः ॥ १० ॥ स चार्थः पुरुषाणां षड्भिरुपायैर्भवति—मिक्षया, नृपसेवया, कृषि-कर्मणा, विद्योपार्जनेन, व्यवहारेण, विषक्तर्मणा वा । सर्वेषामिष् तेषां वाणिज्येनातिरस्कृतोऽर्थळाभः स्यात् । उक्तं च यतः—

> कृता भिक्षानेकैर्वितरित नृपो नोचितमहो कृषिः क्षिष्टा विद्या गुरुविनयवृत्त्यातिविषमा । कुसीदाद्दारिद्यं परकरगतप्रन्थिशमना-न्न मन्ये वाणिज्यात्किमपि परमं वर्तनिमह ॥ ११ ॥ उपायानां च सर्वेषामुपायः पण्यसंप्रहः । धनार्थं शस्यते होकस्तदन्यः संशयात्मकः ॥ १२ ॥

तच वाणिज्यं सप्तविधमर्थागमाय स्यात् । तद्यथा—गान्धिकव्यवहारः, 10 निक्षेपप्रवेशः, गोष्ठिककर्म, परिचितप्राहकागमः, मिथ्याक्रयकथनम्, कूटतुलामानम्, देशान्तराद्भाण्डानयनं चेति । उक्तं च—

पण्यानां गान्धिकं पण्यं किमन्यैः काञ्चनादिभिः ।
यत्रैकेन च यत्कीतं तच्छतेन प्रदीयते ॥ १३ ॥
निक्षेपे पतिते हम्यें श्रेष्ठी स्तौति खदेवताम् ।
निक्षेपी प्रियते तुम्यं प्रदास्थाम्युपयाचितम् ॥ १४ ॥
गोष्ठिककर्मनियुक्तः श्रेष्ठी चिन्तयति चेतसा हृष्टः ।
वसुघा वसुसंपूर्णो मयाद्य रुव्धा किमन्येन ॥ १५ ॥
परिचितमागच्छन्तं प्राहकसुत्कण्ठया विरोक्यासौ ।
हृष्यति तद्धनछुव्धो यद्धत्पुत्रेण जातेन ॥ ॥ १६ ॥

20

25

15

अन्यच ।

पूर्णापूर्णे माने परिचितजनवञ्चनं तथा नित्यम् । मिथ्याक्रयस्य कथनं प्रकृतिरियं स्थात्करातानाम् ॥ १०॥

अन्यच ।

द्विगुणं त्रिगुणं वित्तं भाण्डक्रयविचक्षणाः । प्राप्नुवन्त्युचमाल्लोका दूरदेशान्तरं गताः ॥ १८ ॥

इत्येवं संप्रधार्य मथुरागामीनि भाण्डान्यादाय ग्रुभायां तिथौ गुरुजनानुजातः सुरथापिरुद्धः प्रस्थितः । तस्य च मङ्गरूवृषमौ संजी-CC-U. Prof. Satya Vrat Shastel Collection New Dalph. Digitical by S3 Foundation USA वकनन्दकनामानौ गृहोत्पन्नो धूर्वोढारौ स्थितौ । तयोरैकः संजीवका- मिधानो यमुनाकच्छमवतीर्णः सन्पञ्चपूरमासाद्य कलितचरणो युगमङ्गं विधाय निषसाद । अथ तं तदबस्थमाठोक्य वर्धमानः परं विषादमगमत् । तदर्थं च खेहार्द्रहृदयस्त्ररात्रं प्रयाणमङ्गम-करोत् । अथ तं विषण्णमाठोक्य साधिकरिमिहितम्—'भोः श्रेष्ठिन्, किमेवं वृषमस्य कृते सिंह्व्यात्रसमाकुले बहुपायेऽसिन्वने समस्त-सार्थस्त्वया संदेहे नियोजितः । उक्तं च—

न सल्पस्य कृते भूरि नाशयेन्मतिमान्नरः । एतदेवात्र पाण्डित्यं यत्सल्पाङ्ग्रूरिरक्षणम्' ॥ १९ ॥

अथासौ तदवधार्य संजीवकस्य रक्षापुरुषात्रिरूप्यारोषसार्थं 10 नीत्वा प्रस्थितः । अथ रक्षापुरुषा अपि बह्वपायं तद्वनं विदित्वा संजीवकं परित्यज्य पृष्ठतो गत्वान्येद्युस्तं सार्थवाहं मिथ्याहुः—'स्वामिन्, मृतोऽसौ संजीवकः । अस्मामिस्तु सार्थवाहस्यामीष्ट इति मत्वा बह्विना संस्कृतः' इति । तच्छुत्वा सार्थवाहः कृतज्ञतया स्नेहार्द्रहृद्धयस्यस्यौध्वेदेहिकिकिया वृषोत्सर्गादिकाः सर्वा- 15 श्रकार । संजीवकोऽप्यायुःरोषतया यमुनासिल्लिमेश्रैः शिशिर- तरवातराप्यायितश्ररीरः कथंचिद्प्युत्थाय यमुनासटमुपपेदे । तत्र मरकतसदृशानि बालतृणाप्राणि मक्षयन्कतिपयरहोमिर्हरृष्वम इव पीनः ककुद्मान्बलवांश्च संवृत्तः प्रत्यहं वल्मीकशिखरामाणि शृङ्काभ्यां विदारयन्गर्जमान आस्ते । साधु चेदमुच्यते—

20 अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितं सुरक्षितं दैवहतं विनश्यति । जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः कृतप्रयत्नोऽपि गृहे विनश्यति ॥ २०॥

अथ कदाचित्पिङ्गलको नाम सिंहः सर्वमृगपरिवृतः पिपासाकुल 25 उदकपानार्थं यमुनातटमवतीर्णः संजीवकस्य गम्भीरतररावं दूरादेवा-शृणोत् । तच्छुत्वातीव व्याकुलहृदयः ससाध्वसमाकारं प्रच्छाद्य वट-तलं चतुर्मण्डलावस्थानेनावस्थितः । चतुर्मण्डलावस्थानं त्विदम् सिंहः, सिंहानुयायिनः, काकरवाः, किंवृत्ता इति । अथ तस्य करट-कर्तमन्त्रभानीना द्वी शृणाला मित्रपुत्री अष्टापिकारौ सदानुयायिना-

वास्ताम् । तौ च परस्परं मन्नयतः । तत्र दमनकोऽन्नवीत्—'भद्र करटक, अयं तावदस्रत्सामी पिङ्गलक उदक्रमहणार्थे यमुनाकच्छ-मवतीर्य स्थितः । स किंनिमित्तं पिपासाकुलोऽपि निवृत्त्य व्यूहरचनां विधाय दौर्मनस्थेनामिम्तोऽत्र वटतले स्थितः ।' करटक आह— 'मद्र, किमावयोरनेन व्यापारेण । उक्तं च यतः—

अव्यापारेषु व्यापारं यो नरः कर्तुमिच्छति । स एव निधनं याति कीलोत्पाटीव वानरः'॥ २१॥ दमनक आह—'कथमेतत्।' सोऽत्रवीत्—

#### कथा १।

किसिश्चित्रगराभ्यारो केनापि वणिक्पुत्रेण तरुषण्डमध्ये देवताय-10 तनं कर्तुमारव्धम् । तत्र च ये कर्मकराः स्थपत्यादयः, ते मध्याह्ववे-लायामाहारार्थं नगरमध्ये गच्छन्ति । अथ कदाचित्रतानुषिक्षकं वानरयूथिमतश्चेतश्च परिश्रमदागतम् । तत्रैकस्य कस्यचिच्छिरिपनोऽर्ध-स्फाटितोऽङ्कनवृक्षदारुमयः स्तम्भः खदिरकीछकेन मध्यनिहितेन तिष्ठति । एतसिन्नन्तरे ते वानरास्तरुशिखरप्रासादश्वक्रदारुपर्यन्तेषु 15 यथेच्छया क्रीडितुमारव्धाः। एकश्च तेषां प्रत्यासन्नमृत्युश्चापल्याचिस-न्वर्धस्फाटितस्तम्भ उपिवर्य पाणिभ्यां कीछकं संगृद्ध यावदुत्पाट-यितुमारेमे, तावत्तस्य स्तम्भमध्यगतवृष्णस्य स्वस्थानाचिरुतकीछकेन यद्धृतं तत्मागेव निवेदितम् । अतोऽहं व्रवीमि—'अव्यापारेषु' इति॥ आवयोभिक्षितरोष आहारोऽस्त्येव । तत्किमनेन व्यापारेण ।' दमनक 20 आह—'तिंक भवानाहारार्थी केवछमेव । तन्न युक्तम् । उक्तं च—

सुहृदामुपकारकारणा-द्विषतामप्यपकारकारणात् । नृपसंश्रय इष्यते बुधै-र्जठरं को न विमर्ति केवलम् ॥ २२ ॥

25

किंच।

यसिङ्गीवित जीवन्ति बहवः सोऽत्र जीवतु । CC-0. Prof. Sarva Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA वयांसि किं न कुर्वन्ति चश्च्या खोदरपूरणम् ॥ २३ ॥

तथा च ।

यज्जीन्यते क्षणमि प्रथितं मनुष्येविज्ञानशौर्यविभवार्यगुणैः समेतम् ।
तन्नाम जीवितमिह प्रवदन्ति तज्ज्ञाः
काकोऽपि जीवित चिराय विष्ठं च मुक्के ॥ २४ ॥
यो नात्मना न च परेण च वन्धुवर्गे
दीने दयां न कुरुते न च मर्त्यवर्गे ।
किं तस्य जीवितफर्लं हि मनुष्यलोके
काकोऽपि जीवित चिराय विष्ठं च मुक्के ॥ २५ ॥
सुपूरा स्थात्कुनदिका सुपूरो मूषिकाञ्जलिः ।

10 सुपूरा स्थान्कुनदिका सुपूरो मूषिकाञ्जालेः । सुसंतुष्टः कापुरुषः स्वरूपकेनापि तुष्यति ॥ २६॥

किंच।

किं तेन जातु जातेन मातुर्थीवनहारिणा । आरोहित न यः स्वस्य वंशस्याप्रे ध्वजो यथा ॥ २७ ॥ 15 परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते । जातस्तु गण्यते सोऽत्र यः स्फुरेच श्रियाधिकः ॥ २८ ॥ किंच ।

> जातस्य नदीतीरे तस्यापि तृणस्य जन्मसाफल्यम् । यत्सिळिलमज्जनाकुळजनहस्तालम्बनं भवति ॥ २९॥

30 तथा च।

25

स्तिमितोन्नतसंचारा जनसंतापहारिणः । जायन्ते विरला लोके जलदा इव सज्जनाः ॥ ३० ॥ निरतिशयं गरिमाणं तेन जनन्याः सारन्ति विद्वांसः । यत्कमपि वहति गर्म महतामपि यो गुरुर्मवति ॥ ३१ ॥ अप्रकटीकृतशक्तिः शक्तोऽपि जनस्तिरस्क्रियां लमते । निवसन्नन्तर्दारुणि लङ्क्ष्यो वहिन तु ज्वलितः'॥ ३२ ॥

करटक आह— 'आवां तावद्भधानों । तत्किमावयोरनेन व्यापारेण। CC अक्तु of Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by \$3 Foundation USA

|       | ासत्रमदः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       | अपृष्टोऽत्राप्रधानो यो बूते राज्ञः पुरः कुषीः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|       | न केवलमसंमानं लगते च विडम्बनम् ॥ ३३ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| तथा   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 377       |
|       | वचस्तत्र प्रयोक्तव्यं यत्रोक्तं लभते फलम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| - 7   | स्थायी भवति चात्यन्तं रागः शुक्कपटे यथां ॥ ३४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15        |
| दुमन् | ह आह—'मा मैवं वद् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|       | अप्रधानः प्रधानः स्यात्सेवते यदि पार्थिवम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|       | प्रधानोऽप्यप्रधानः स्याद्यदि सेवाविवर्जितः॥ ३५॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| यत र  | कं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|       | आसन्नमेव नृपतिर्भजते मनुष्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10        |
|       | विद्याविहीनमकुलीनमसंस्कृतं वा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10        |
|       | प्रायेण सूमिपतयः प्रमदा रुताश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|       | यत्पार्श्वतो भवति तत्परिवेष्टयन्ति ॥ ३६ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| तथा : | THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON ASSESSMENT AND ADDRESS OF THE PERSON ASSESSMENT ASSESSM |           |
|       | कोपप्रसादवस्तूनि ये विचिन्वन्ति सेवकाः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15        |
| No.   | आरोहन्ति शनैः पश्चाद्धन्वन्तमि पार्थिवम् ॥ ३.७ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|       | विद्यावतां महेच्छानां शिल्पविकमशालिनाम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|       | सेवावृत्तिविदां चैव नाश्रयः पार्थिवं विना ॥ ३८ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|       | ये जात्यादिमहोत्साहान्नरेन्द्रान्नोपयान्ति च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|       | तेषामामरणं भिक्षा प्रायश्चित्तं विनिर्मितम् ॥ ३९॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20        |
|       | ये च प्राहुर्दुरात्मानो दुराराध्या महीसुजः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|       | अमादालस्यजाड्यानि ख्यापितानि निजानि तैः ॥ ४०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|       | सर्पान्व्याघ्रान्गजान्सिहान्दङ्गोपायैर्वशीकृतान् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10        |
|       | राजेति कियती मात्रा घीमतामप्रमादिनाम्।। ४१.॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|       | राजानमेव संश्रित्य विद्वान्याति परां गतिम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25        |
|       | विना मरुयमन्यत्र चन्दनं न भरोहति ॥ ४२ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| CC-0  | भवलान्यातपत्राणि वाजिनश्च मनोरमाः ।<br>ेसद्वी भर्ताश्च भातज्ञाः असने संति भूपती ।।। १९३ ॥ und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ation USA |
|       | सद्दानियां सामानाः सम्बागाताः स्थानाः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |

२ पंचत॰

करटक आह—'अथ भवान्कि कर्तुमनाः ।' सोऽब्रवीत्— 'अद्यासात्स्वामी पिङ्गलको मीतो भीतपरिवारश्च वर्तते । तदेनं गत्वा भयकारणं विज्ञाय संधि-विश्रह-यान-आसन-संश्रय-है-घीमावानामेकतमेन संविधास्ये ।' करटक आह—'कथं वेत्ति भवान्य-5 द्वयाविष्टोऽयं स्वामी ।' सोऽब्रवीत्—'ज्ञेयं किमत्र । यत उक्तं च—

उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते

हयाश्च नागाश्च वहन्ति चोदिताः । अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः ॥ ४४ ॥

10तथा च मनुः---

आकारैरिक्कितैर्गत्या चेष्टया भाषणेन च । नेत्रवक्त्रविकारैश्च छक्ष्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥ ४५ ॥

त्तदद्येनं भयाकुरुं प्राप्य खबुद्धिप्रमावेण निर्भयं कृत्वा वशीकृत्य निर्जा साचिव्यपदवीं समासादियण्यामि ।' करटक आह—'अनिम्ने

१६ भवान्सेवाधर्मस्य । तत्कथमेनं वशीकरिष्यसि ।' सोऽब्रवीत्—'कथमहं सेवानिमञ्जः । मया हि तातोत्सक्ते क्रीडताभ्यागतसाधूनां नीति शास्त्रं पठतां यच्छतं सेवाधर्मस्य सारमृतं हृदि स्थापितम् । श्रूय ताम् । तचेदम्—

सुवर्णपुष्पितां पृथ्वीं विचिन्वन्ति नरास्त्रयः ।

गूर्श्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम् ॥ ४६ ॥
सा सेवा या प्रमुहिता ग्राह्या वाक्यविद्रोषतः ।
आश्रयेत्पार्थिवं विद्वांस्तद्वारेणैव नान्यथा ॥ ४७ ॥
यो न वेत्ति गुणान्यस्य न तं सेवेत पण्डितः ।
न हि तसात्मरूं किंचित्पुकृष्टादूषरादिव ॥ ४८ ॥
न हे तसात्मरूं किंचित्पुकृष्टादूषरादिव ॥ ४८ ॥
न ह्वयप्रकृतिहीनोऽपि सेव्यः सेव्यगुणान्वितः ।
मवत्याजीवनं तसात्मरूं कालान्तरादिष ॥ ४९ ॥
अपि स्थाणुवदासीनः गुष्यन्परिगतः श्रुधा ।
न त्वेवानात्मसंपन्नाद्वृत्तिमीहेत पण्डितः ॥ ५० ॥
सेवकः स्वामिनं द्वेष्टि कृपणं परुषाक्षरम् ।

CC30Prof. Satya आइमानं अकि मत्ना देष्टि व्यक्तिसंख्यं म चेत्ति प्राप्ति ।

10

15

यमाश्रित्य न विश्रामं क्षुधार्ता यान्ति सेवकाः। सोऽर्कवन्नुपतिस्त्याज्यः सदापुष्पफलोऽपि सन् ॥ ५२ ॥ राजमातरि देव्यां च कुमारे मख्यमिका

Referencer (The traced

(1) अद्राटम कर्र सर्ने मूलानि मड दरमी

(1) गुह्मं ब्रह्मतीरं क्वीमि

न मानुष्मान्द्र प्रत्ये द्वि गीन र

2177 मी वर्ष (288) 20

(3) अहर अनः प्रतियुलानि

(पा करीन्द्र में नशे न्या प्रार्थिन

परापवादकस्मे के में करती

निवारम ॥

20

### AMODEP-AT

करटक आह—'अथ भवास्तत्र गत्वा कि तावत्प्रथम वक्ष्यति तत्ता-25 बद्च्यताम् ।' दमनक आह—

'उत्तरादुत्तरं वाक्यं वदतां संप्रजायते ।

CC-0. P सुर्वृष्टिशुणंसंपंचाह्रीजाह्रीजामिवापरम् । [] igद् श्रव | ] S3 Foundation USA

यमाश्रित्य न विश्रामं क्षुधार्ता यान्ति सेवकाः। सोऽर्कवन्नुपतिस्त्याज्यः सदापुष्पफलोऽपि सन् ॥ ५२ ॥ राजमातरि देव्यां च कुमारे मुख्यमन्निणि। पुरोहिते प्रतीहारे सदा वर्तेत राजवत् ॥ ५३ ॥ जीवेति प्रब्रुवन्योक्तः कृत्याकृत्यविचक्षणः। 5 करोति निर्विकल्पं यः स भवेद्राजवल्लभः ॥ ५४ ॥ प्रभुप्रसादजं वित्तं सुप्राप्तं यो निवेदयेत्। वस्राद्यं च द्धात्यक्ने स भवेद्राजवल्लमः ॥ ५५ ॥ अन्तःपुरचरैः सार्धे यो न मन्नं समाचरेत्। न कल्त्रैनरेन्द्रस्य स भवेद्राजवल्लमः ॥ ५६ ॥ 10 चूतं यो यमदूतामं हालां हालाह्लोपमाम् । पश्येद्दारान्वृथाकारान्सं भवेद्राजवल्लमः ॥ ५७ ॥ युद्धकालेऽप्रगो यः स्थात्सदा पृष्ठानुगः पुरे । प्रमोद्वीराश्रितो हर्म्ये स मवेद्राजवल्लभः ॥ ५८ ॥ संमतोऽहं विमोर्नित्यमिति मत्वां व्यतिक्रमेत्। 15 कुच्छेष्वपि न मर्यादां स भवेद्राजवल्लमः ॥ ५९ ॥ द्वेषिद्वेषपरो नित्यमिष्टानामिष्टकर्मकृत् । यो नरो नरनाथस्य स भवेद्राजवल्लमः ॥ ६० ॥ मोक्तः प्रत्युत्तरं नाह विरुद्धं प्रमुणा च यः । न समीपे हसत्युचैः स मवेद्राजवल्लमः ॥ ६१ ॥ 20 यो रणं शरणं तद्वन्मन्यते भयवर्जितः । मवासं खपुरावासं स भवेद्राजवल्लमः ॥ ६२ ॥ न कुर्यात्ररनाथस्य योषिद्भिः सह संगतिम्। न निन्दां न विवादं च स मवेद्राजवल्लमः' ॥ ६३ ॥ करटक आह—'अथ भवांस्तत्र गत्वा किं तावत्मथमं वक्ष्यति तत्ता-३३ बद्च्यताम् ।' दमनक आह—

'उत्तरादुत्तरं वाक्यं वदतां संप्रजायते । CC-0. P**धुवृष्टिगुणसंपन्नाद्वीजाद्वीजामिकापरम्** ॥ हिष्कि क्षे S3 Foundation USA 5.

10

अप्रायसंदर्शनजां विपत्ति-मुपायसंदर्शनजां च सिद्धिम् । मेधाविनो नीतिगुणप्रयुक्तां •

पुरः स्फुरन्तीमिव वर्णयन्ति ॥ ६५॥

प्केषां वाचि ग्रुकवदन्येषां हृदि मूकवत् । हृदि वाचि तथान्येषां वल्गु वल्गन्ति सूक्तयः ॥ ६६ ॥ न चाहमप्राप्तकालं वक्ष्ये । आकर्णितं मया नीतिसारं पितुः पूर्वमुत्सक्षं

हि निषेवता।

अप्राप्तकालं वचनं बृहस्पतिरिप ब्रुवन् । लभते बहुवज्ञानमपमानं च पुष्कलम्' ॥ ६७ ॥ करटक आह—

> 'दुराराध्या हि राजानः पर्वता इव सर्वदा । व्यालाकीर्णाः स्वविषमाः कठिना दुष्टसेविताः ॥ ६८॥

तथा च।

15 भोगिनः कञ्चकाविष्टाः कुटिलाः कूरचेष्टिताः । स्रदुष्टा मन्नसाध्याश्च राजानः पन्नगा इव ॥ ६९ ॥ द्विजिह्वाः कूरकर्माणोऽनिष्टाि रिछद्रानुसारिणः । दूरतोऽपि हि पश्यन्ति राजानो सुजगा इव ॥ ७० ॥ स्रह्मपप्यपकुर्वन्ति येऽभीष्टा हि महीपतेः । ते वहाविव द्वन्ते पतङ्गाः पापचेतसः ॥ ७१ ॥

दुरारोहं पदं राज्ञां सर्वलोकनमस्कृतम् । खल्पेनाप्यपकारेण ब्राह्मण्यमिव दुष्यति ॥ ७२ ॥ दुराराध्याः श्रियो राज्ञां दुरापा दुष्परिग्रहाः ।

तिष्ठन्त्याप इवाघारे चिरमात्मनि संस्थिताः' ॥ ७३ ॥

25 दमनक आह—'सत्यमेतत्परम् । किंतु यस्य यस्य हि यो भावस्तेन तेन समाचरेत् । अनुप्रविश्य मेघावी क्षिप्रमात्मवशं नयेत् ॥ ७४ ॥ भर्तुश्चिन्तानुवर्तित्वं सुवृत्तं चानुजीविनाम् ।

CC-0. Prof. Satya Via Das Lend जिल्लं क्वितानुविभिः by Sound tion USA

सरुषि नृपे स्तुतिवचनं तद्भिमते प्रेम तद्भिषि द्वेषः । तद्दानस्य च शंसा अमन्नतन्नं वशीकरणम्' ॥ ७६ ॥

करटक आहं—'यदोवमिमतं तर्हि शिवास्ते पन्यानः सन्तु । यथा-मिलिषतमनुष्ठीयताम् ।' सोऽपि प्रणम्य पिक्कलकामिमुखं प्रतस्थे ।

अथागच्छन्तं दमनकमालोक्य पिक्नलको द्वाःश्वमब्रवीत्—'अप-5 सार्थतां वेत्रलता । अयमसाकं चिरंतनो मित्रपुत्रो दमनकोऽन्याहत-प्रवेशः । तत्प्रवेश्यतां द्वितीयमण्डलभागीं' इति । स आह—'यथा-वादीद्ववान्' इति । अथोपस्त्य दमनको निर्दिष्ट आसने पिक्नलकं प्रणम्य प्राप्तानुज्ञ उपविष्टः । स तु तस्य नस्तकुलिशालंकृतं दक्षिण-पाणिमुपरि दत्त्वा मानपुरःसरमुवाच—'अपि शिवं भवतः । कस्मा-10 चिराहृष्टोऽसि ।' दमनक आह—'न किंचिद्देवपादानामसामिः प्रयोजनम् । परं भवतां प्राप्तकालं वक्तल्यम्, यत उत्तममध्यमाधमैः सर्वेरिप राज्ञां प्रयोजनम् । उक्तं च—

दन्तस्य निष्कोषणकेन नित्यं कर्णस्य कण्डूयनकेन वापि । तृषोन कार्यं भवतीश्वराणां किमक्त वाम्बस्तवता नरेण ॥ ७७ ॥

15

तथा वयं देवपादानामन्वयागता भृत्या आपत्स्विप पृष्ठगामिनो यद्यपि स्वमिषकारं न रूमामहे तथापि देवपादानामेतद्युक्तं न भवति । उक्तं च—

20

स्थानेष्वेव नियोक्तव्या भृत्याश्चामरणानि च । नहि चूडामणिः पादे प्रभवामीति वध्यते ॥ ७८ ॥

यतः।

अनिमज्ञो गुणानां यो न भृत्यैरनुगम्यते । धनाब्योऽपि कुलीनोऽपि कमायातोऽपि भूपतिः ॥ ७९ ॥ 25

उक्तं च-

असमैः समीयमानः समैश्च परिहीयमाणसत्कारः । CC-0. Prर्धुरि थो न शुज्यमानस्थिमिरर्श्वपतिं स्यजतिः मृत्यः श्री स्टिलक्षी on USA

15

20

25

यचाविवेकितया राजा भृत्यानुत्तमपदयोग्यान्हीनाधमस्थाने नियोज-यति, न ते तत्रैव तिष्ठन्ति, स भूपतेर्दोषो न तेषाम् । उक्तं च— कनकभूषणसंग्रहणोचितो

यदि मणिस्नपुणि प्रतिबध्यते । न स विरौति न चापि स शोमते भवति योजयित्वर्वचनीयता ॥ ८१ ॥

यच साम्येवं वदति 'चिरादृश्यते', तदि श्रूयताम्— सन्यदक्षिणयोर्थत्र विशेषो नास्ति हस्तयोः । कस्तत्र क्षणमप्यार्थो विद्यमानगतिर्वसेत् ॥ ८२ ॥ काचे मणिर्मणौ काचो येषां बुद्धिर्विकल्पते । न तेषां संनिधौ भृत्यो नाममात्रोऽपि तिष्ठति ॥ ८३ ॥ परीक्षका यत्र न सन्ति देशे

पराक्षका यत्र न सन्ति देशे नार्धन्ति रत्नानि समुद्रजानि । आमीरदेशे किल चन्द्रकान्तं

त्रिमिर्वराटैर्विपणन्ति गोपाः ॥ ८४ ॥ लोहिताख्यस्य च मणेः पद्मरागस्य चान्तरम् ॥ यत्र नास्ति कथं तत्र कियते रत्नविक्रयः ॥ ८५ ॥ निर्विशेषं यदा स्नामी समं भृत्येषु वर्तते । तत्रोद्यमसमर्थानामुत्साहः परिहीयते ॥ ८६ ॥ न विना पार्थिवो भृत्येन भृत्याः पार्थिवं विना । तेषां च व्यवहारोऽयं प्रस्पानिक्रमः ॥ ४०० ॥

तेषां च व्यवहारोऽयं परस्परनिबन्धनः ॥ ८७ ॥
भृत्यैर्विना खयं राजा लोकानुप्रहकारिभिः ।
मयूखैरिव दीप्तांशुस्तेजस्व्यपि न शोमते ॥ ८८ ॥
औरः संघार्यते नामिनीमौ चाराः प्रतिष्ठिताः ।

स्वामिसेवकयोरेवं वृत्तिचक्रं प्रवर्तते ॥ ८९ ॥ शिरसा विधृतां नित्यं स्नेहेन परिपालिताः । केशा अपि विरज्यन्ते निःस्नेहाः किं न सेवकाः ॥ ९० ॥

राजा तुष्टो हि मृत्यानामर्थमात्रं पयच्छति।

CC-0: Prof. वे. इ. संसाजसानेए। साणैरण्युपक्वमेंते गृहां पृष्टी by S3 Foundation USA

एवं ज्ञात्वा नरेन्द्रेण भृत्याः कार्या विचक्षणाः । कुलीनाः शौर्यसंयुक्ताः शक्ता मक्ताः क्रमागताः ॥ ९२ ॥ यः कृत्वा सुकृतं राज्ञो दुष्करं हितमुत्तमम् । रुज्ञया वक्ति नो किंचित्तेन राजा सहायवान् ॥ ९३ ॥ यस्मिन्कृत्यं समावेश्य निर्विशङ्केन चेतसा । 5 आस्यते सेवकः स स्यात्कलत्रमिव चापरम् ॥ ९४ ॥ ०९४: योऽनाहृतः समभ्येति द्वारि तिष्ठति सर्वदा । पृष्टः सत्यं मितं त्रृते स मृत्योऽहों महीभुजाम् ॥ ९५॥ अनादिष्टोऽपि भूपस्य दृष्ट्या हानिकरं च यः। यतते तस्य नाशाय स भृत्योऽहीं महीभुजाम् ॥ ९६ ॥ ताडितोऽपि दुरुक्तोऽपि दण्डितोऽपि महीभुजा। यो न चिन्तयते पापं स मृत्योऽहीं महीमुजाम् ॥ ९७॥ न गर्व करते माने नापमाने च तप्यते। स्वाकारं रक्षयेचस्त्र स मृत्योऽहों महीमुजाम् ॥ ९८ ॥ न क्षुघा पीड्यते यस्तु निद्रया न कदाचन । 15 न च शीतातपाद्येश्व स मृत्योऽहीं महीसुजाम् ॥ ९९ ॥ श्रत्वा सांग्रामिकीं वार्ती भविष्यां खामिनं प्रति। प्रसन्नास्यो भवेद्यस्त स भृत्योऽहीं महीसुजाम् ॥ १०० ॥ सीमा वृद्धिं समायाति शुक्कपक्ष इवोडुराट् । नियोगसंस्थिते यसिन्स भृत्योऽहीं महीभुजाम् ॥ १०१ ॥ 20 सीमा संकोचमायाति वहाँ चर्म इवाहितम्। स्थिते यसिन्स तु त्याज्यो भृत्यो राज्यं समीहता ॥ १०२ ॥ तथा शृगालोऽयमिति मन्यमानेन ममोपरि खामिना यद्यवज्ञा कियते, तद्प्ययुक्तम् । उक्तं च यतः— कौरोयं कृमिजं सुवर्णसुपलाइवीपि गोरोमतः पङ्कात्तामरसं शशाङ्क उद्घेरिन्दीवरं गोमयात्। काष्टादिसरहेः फणाद्पि मणिगोंपित्ततो रोचना प्राकाश्यं खगुणोदयेन गुणिनो गच्छन्ति कि जन्मना १०३ मूषिका गृहजातापि हन्तव्या खापकारिणी। CC-0. सक्ष्यप्रदानेर्मार्जासे हितकुत्मार्थ्यते जने अधारिक ski Foundation 30sA

प्रण्डिमण्डिकिनलैः प्रभृतेरिप संचितैः । दारुकृत्यं यथा नास्ति तथैवाज्ञैः प्रयोजनम् ॥ १०५॥ कि भक्तेनासमर्थेन कि शक्तेनापकारिणा । भक्तं शक्तं च मां राजनावज्ञाद्यं त्वमईसिंग् ॥ १०६॥

5 पिक्नलक आह—'भवत्वेवं तावत् । असमर्थः समर्थो वा चिरं-तनस्त्वमसाकं मन्निपुत्रः तद्विश्रव्धं ब्रूहि यत्किचिद्वक्तकामः ।' दमनक आह—'देव, विज्ञाप्यं किंचिदस्ति ।' पिक्नलक आह— 'तन्निवेदयाभिप्रेतम्।' सोऽन्नवीत्—

'अपि सल्पतरं कार्यं यद्भवेत्प्रथिवीपतेः । तन्न वाच्यं समामध्ये घोवाचेदं बृहस्पतिः ॥ १०७ ॥ तदैकान्तिके मद्विज्ञाप्यमाकर्णयन्तु देवपादाः । यतः—

षट्कर्णों मिचते मन्नश्चतुष्कर्णः स्थिरो भवेत् । तसात्सर्वप्रयत्नेन षट्कर्णं वर्जयेत्सुधीः ॥ १०८॥

अथ पिक्नलकाभिपायज्ञा व्याघ्रद्वीपिवृकपुरःसराः सर्वेऽपि तद्भवः 15 समाकर्ण्य संसदि तत्क्षणादेव दूरीमृताः । ततश्च दमनक आह— उदक्रमहणार्थं प्रवृत्तस्य स्वामिनः किमिह निवृत्त्यावस्थानम् ।' पिक्नलक आह सविलक्षसितम्—'किंचिदपि ।' सोऽज्ञवीत्—'देव, यद्यनाख्येयं ततिष्ठतु । उक्तं च—

> दारेषु किंचित्स्वजनेषु किंचि-द्वोप्यं वयस्येषु स्रुतेषु किंचित् । युक्तं न वा युक्तमिदं विचिन्त्यं वदेद्विपश्चिन्महतोऽनुरोधात्'॥ १०९॥

तच्छुत्वा पिङ्गलकश्चिन्तयामास—'योग्योऽयं दृश्यते । तत्कथया-न्येतस्याप्र आत्मनोऽभिप्रायम् । उक्तं च—

वहि निरन्तरिचे गुणवित मृत्येऽनुवर्तिति करुते । सामिनि सौद्धयुक्ते निवेद्य दुःसं सुस्ती मवित ॥ ११०॥ मो दमनक, शृणोिष शब्दं दूरान्महान्तम् ।' सोऽन्नवीत्—'स्नामिन्, शृणोिम । ततः किम् ।' पिङ्गरुक आह—'भद्र, अहमसाद्वनाद्र-न्द्यमिच्छामि ।' दमनक आह—'कसात् ।' पिङ्गरुक आह— (30) मतोऽद्यासद्वने किमप्यपूर्व सस्तं प्रविष्ट यस्ताय महाशब्दः श्रूयते ।

15

25

तस्य च शब्दानुरूपेण पराक्रमेण भाव्यम्' इति । दमनक आह— 'यच्छब्दमात्रादिप भयमुपगतः स्वामीः, तद्प्ययुक्तम् । उक्तं च— अम्भसा भिद्यते सेतुस्तथा मन्नोऽप्यरक्षितः । पैशुन्याद्भिद्यते सेहो भिद्यते वाग्मिरातुरः ॥ १११ ॥ तन्न युक्तं स्वामिनः पूर्वोपार्जितं वनं त्यक्तम् । यतो मेरीवेणुवीणामृ- 5 दङ्गतालपटहशङ्ककाहलादिमेदेन शब्दा अनेकविधा मवन्ति । तन्न

अत्युत्कटे च रौद्रे च शत्रौ प्राप्ते न हीयते । धैर्य यस्य महीनाथो न स याति पराभवम् ॥ ११२ ॥ दक्षितभयेऽपि धातिर धैर्यध्वंसो भवेत्र धीराणाम् । शोषितसरसि निदाधे नितरामेवोद्धतः सिन्धुः ॥ ११३ ॥

केवलाच्छव्दमात्राद्पि मेतव्यम् । उक्तं च--

तथा च।

अपि च।

यस्य न विपदि विषादः संपदि हर्षो रणे न भीरत्वम् । तं भुवनत्रयतिरुकं जनयति जननी सुतं विररुम् ॥ ११४ ॥ तथा च ।

शक्तिवैकल्यनम्रस्य निःसारत्वाल्लघीयसः । जन्मिनो मानहीनस्य तृणस्य च समा गतिः ॥ ११५॥

अन्यप्रतापमासाद्य यो दृढत्वं न गच्छति । जतुजाभरणस्येव रूपेणापि हि तस्य किम् ॥ ११६॥ 20 तदेवं ज्ञात्वा स्वामिना वैर्यावष्टम्भः कार्यः । न शब्दमात्राद्भेतव्यम् । उक्तं च—

पूर्वमेवं मया ज्ञातं पूर्णमेतद्धि मेदसा । अनुप्रविश्य विज्ञातं यावचर्म च दारु च' ॥ ११७ ॥ पिक्रस्टक आह—'कथमेतत् ।' सोऽज्ञवीत्—

क्था २।

कश्चिद्गोमायुर्नाम श्रृगालः क्षुत्क्षामकण्ठ इतस्ततः परित्रमन्वने सैम्बद्वयसंग्रामभूमिमपरुवत् कातस्यां मह्मुक्तुसे क्षास्तितस्य स्वायुत्तसाद्धः usa हीशासांग्रेहेन्यमानस्य शब्दमशृणोत् । अथ क्षुमितहृद्यश्चिन्तया-मास—'अहो, विनष्टोऽसि । तद्यावन्नास्य प्रोच्चारितशब्दस्य दृष्टिगो-चरे गच्छामि, ताक्दन्यतो व्रजामि । अथवा नैतद्युज्यते सहसैव— भये वा यदि वा हर्षे संप्राप्ते यो विमर्शयेत् ।

कृत्यं न कुरुते वेगान्न स संतापमामुयात् ॥ ११८॥ तत्तावज्ञानामि कस्यायं शब्दः ।' वैर्यमालम्ब्य विमर्शयन्यावन्मन्द मन्दं गच्छित तावहुन्दुभिमपश्यत् । स च तं परिज्ञाय समीपं गत्वा स्वयमेव कौतुकादताडयत् । भूयश्च हर्षादचिन्तयत्—'अहो, चिरादे-तदसाकं महद्ग्रोजनमापतितम् । तन्नूनं प्रभूतमांसमेदोस्रिग्भः परिपू
10 रितं भविष्यति । ततः परुषचर्मावगुण्ठितं तत्कथमपि विदार्थेकदेशे छिद्रं कृत्वा संहृष्टमना मध्ये प्रविष्टः। परं चर्मविदारणतो दंष्ट्रामङ्गः समजिन । अथ निराशीभूतस्तद्दारुशेषमवलोक्य क्षोकमेनमपठत्—
'पूर्वमेव मया ज्ञातम्' इति । ततो न शब्दमात्राद्भेतव्यम् ।' पिङ्गलक आह्—'भोः, पश्यायं मम सर्वोऽपि परिप्रहो भयव्याकुलितमनाः

15 पलायितुमिच्छिति । तत्कथमहं वैर्यावष्टम्भं करोमि ।' सोन्नऽवीत्—'स्वा-मिन्, नैषामेष दोषः । यतः स्वामिसहशा एव भवन्ति मृत्याः। उक्तं च

अश्वः शस्त्रं शास्त्रं वीणा वाणी नरश्च नारी च ।
पुरुषिवरोषं प्राप्ता भवन्त्ययोग्याश्च योग्याश्च ॥ ११९ ॥
तत्पौरुषावष्टम्भं कृत्वा त्वं तावदत्रैव प्रतिपालय यावदहमेतच्छव्द20 स्तरूपं ज्ञात्वागच्छामि । ततः पश्चाद्यथोचितं कार्यम्' इति । पिङ्गलक
आह—'किं तत्र भवान्गन्तुमुत्सहते ।' स आह—'किं स्नाम्यादेशात्सुभृत्यस्य कृत्याकृत्यमित्त । उक्तं च—

स्वाम्यादेशात्सुभृत्यस्य न भीः संजायते कचित् । प्रविशेन्मुखमाहेयं दुस्तरं वा महार्णवम् ॥ १२०॥ 25 तथा च ।

स्वाम्यादिष्टस्तु यो भृत्यः समं विषममेव च ।
मन्यते न स संघायों भूभुजा मृतिमिच्छता'॥ १२१॥
पिङ्गरुक आह—'भद्र, यद्येवं तद्गच्छ । शिवास्ते पन्थानः सन्तु'
इति निद्धमनकोऽपि तं मण्याः संजीवकशब्दानुसारी प्रतिशिक्षा

अथ दमनके गते भयव्याकुरुमनाः पिङ्गरुकश्चिन्तयामास—'अहो, न शोभनं कृतं मया, यत्तस्य विश्वासं गत्वात्माभिप्रायो निवेदितः । कदाचिद्दमनकोऽयमुभयवेतनो भूत्वा ममोपरि दुष्टबुद्धिः स्याद्धष्टा-घिकारत्वात् । उक्तंच—

ये भवन्ति महीपस्य संमानितविमानिताः । 5
यतन्ते तस्य नाशाय कुलीना अपि सर्वदा ॥ १२२ ॥
तत्तावदस्य चिकीर्षितं वेतुमन्यत्स्थानान्तरं गत्वा प्रतिपालयामि ।
कदाचिद्दमनकस्तमादाय मां व्यापादियतुमिच्छति । उक्तं च—

न वध्यन्ते ह्यविश्वस्ता विश्विमिर्दुर्वेका अपि ।
विश्वस्तास्वेव वध्यन्ते वरुवन्तोऽपि दुर्वकैः ॥ १२३॥
वृहस्पतेरपि प्राज्ञो न विश्वासे व्रजेक्तरः ।
य इच्छेदात्मनो वृद्धिमायुष्यं च सुखानि च ॥ १२४॥
शपथैः संवितस्यापि न विश्वासं व्रजेद्रिपोः ।
राज्यलामोद्यतो वृत्रः शकेणः शपथैर्हतः ॥ १२५॥
न विश्वासं विना शत्रुर्देवानामपि सिद्धति ।
विश्वासात्रिदरोन्द्रेण दितेर्गमों विदारितः' ॥ १२६॥

एवं संप्रधार्थ स्थानान्तरं गत्वा दमनकमार्गमवलोकयनेकाकी तस्थी। दमनकोऽपि संजीवकसकाशं गत्वा वृषमोयमिति परिज्ञाय हृष्टमना व्यचिन्तयत्—'अहो, शोमनमापतितम्। अनेनैतस्य संघिविग्रह-द्वारेण मम पिङ्गलको वश्यो मविष्यतीति। उक्तं च—

न कौलीन्यात्र सौहार्दात्रृपो वाक्ये प्रवर्तते ।

मित्रणां यावदम्येति व्यसनं शोकमेव च ॥ १२७ ॥

सदैवापद्गतो राजा मोग्यो भवति मित्रणाम् ।

अत एव हि वाञ्छन्ति मित्रणः सापदं नृपम् ॥ १२८ ॥

यथा नेच्छति नीरोगः कदाचित्सुचिकित्सकम् ।

तथापद्गहितो राजा सचिवं नाभिवाञ्छति' ॥ १२९ ॥

एवं विचिन्तयन्यिङ्गलकामिमुखः प्रतस्ये । पिङ्गलकोऽपि तमायान्तं प्रेक्ष्य खाकारं रक्षन्यथापूर्वमवस्थितः । दमनकोऽपि पिङ्गलकसकार्यः प्रतिविक्षितः । दमनकोऽपि पिङ्गलकसकार्यः प्रतिविक्षितः । दमनकोऽपि पिङ्गलकसकार्यः

स्वम् ।'दमनक आह—'दृष्टं सामिप्रसादात्।' पिङ्गरूक आह— 'अपि सत्यम्।' दमनक आह—'किं सामिपादानामग्रेऽसत्यं विज्ञाप्यते। उक्तं च—

अपि खल्पमसत्यं यः पुरो वदति मूसुजाम् । देवानां च विनश्येत स द्वृतं सुमहानपि ॥ १३०॥ तथा च ।

सर्वदेवमयो राजा मनुना संप्रकीर्तितः । तसात्तं देववत्पश्येत्र व्यलीकेन कर्हिचित्।। १२१ ।। सर्वदेवमयस्यापि विशेषो नृपतेरयम् ।

10 ग्रुमाग्रमफलं सद्यो नृपाद्देवाद्भवान्तरे' ।। १३२ ।।

पिक्रलक आह—'सत्यं दृष्टं भविष्यति भवता । न दीनोपरि महान्तः कुप्यन्तीति न त्वं तेन निपातितः । यतः

तृणानिःनोन्मूलयति प्रभञ्जनो सुदूनिःनीचैः प्रणतानि सर्वतः। स्मावः एवोन्नतचेतसामयं

महान्महत्स्वेव करोति विक्रमम् ॥ १३३ ॥

अपि च।

15

20

गण्डस्थलेषु प्रदेवारिषु बद्धराग-मत्त्रभन्द्रमरपादतलाहतोऽपि । कोपं न गच्छति नितान्तबलोऽपि नाग-

स्तुल्ये बले तु बलवान्परिकोपमेति'।। १३४॥ दमनक आह—'अस्त्वेवं स महात्मा, वयं क्रुपणाः, तथापि स्वामी यदि कथयति ततो भृत्यत्वे नियोजयामि ।' पिक्कलक आह सोच्छ्वासम्—'किं भवाञ्चाकोत्येवं कर्तुम्।' दमनक आह—'किम-25 साध्यं बुद्धेरस्ति। उक्तं च—

न तच्छक्षेनं नागेन्द्रेनं हयेनं पदातिभिः।। कार्यं संसिद्धिमभ्येति यथा बुद्धा प्रसाधितम्'।। १३५५॥ पिक्रस्क आह—'यद्येवं तद्यमात्यपदेऽध्यारोपितस्त्वम्।। अद्यमभृति ससादितमहाद्विकं क्षेत्रेन कार्यमिति जीन्ययः १५% tized by S3 Foundation USA अथ दमनकः सत्वरं गत्वा साक्षेपं तमिदमाह—'एबोहीतो दुष्टवृषभ, स्वामी पिक्रलकस्त्वामाकारयति । किं निःशक्को मूत्वा मुहुर्भुहुर्नदेसि
वृथा' इति । तच्छुत्वा संजीवकोऽज्ञवीत्—'भद्र, कोऽयं पिक्रलकः' ।
दमनक आह—'किं स्वामिनं पिक्रलकमि न जानासि । तत् क्षणं
प्रतिपालय । फलेनैव ज्ञास्यसि । नन्वयं सर्वमृगपरिवृतो वटतले व् स्वामी पिक्रलकनामा सिंहस्तिष्ठति ।' तच्छुत्वा गतायुषमिवात्मानं
मन्यमानः संजीवकः परं विषादमगमत् । आह च—'भद्र, भवान्साधुसमाचारो वचनपदुश्च दृश्यते । तद्यदि मामवश्यं तत्र नयसि तदभयप्रदानेन स्वामिनः सकाशात्प्रसादः कारियतव्यः ।' दमनक
आह—'मोः, सत्यममिहितं भवता । नीतिरेषा । यतः ।

पर्यन्तो रूम्यते मूमेः समुद्रस्य गिरेरपि।

न कथंचिन्महीपस्य चित्तान्तः केनचित्कचित् ॥ १३६ ॥ तत्त्वमत्रैव तिष्ठ यावदहं तं समये दृष्ट्या ततः पश्चात्त्वामानयामि' इति । तथानुष्ठिते दमनकः पिङ्गलकसकाशं गत्वेदमाह—'स्नामिन्, न तत्प्राकृतं सत्त्वम् । स हि भगवतो महेश्वरस्य वाहनमूतो वृषमः' इति । 15 मया पृष्ट इदमूचे-'महेश्वरेण परितुष्टेन कालिन्दीपरिसरे शप्पा-**याणि मक्षयितुं समादिष्टः । किं वहुना । मम प्रदत्तं भगवता क्रीडार्थ** वनमिदम् ।' पिङ्गलक आह समयम्—'सत्यं ज्ञातं मयाधुना । न देवताप्रसादं विना शप्पमोजिनो व्यालाकीर्ण एवंविधे वने निःशङ्का नदन्तो अमन्ति । ततस्त्वया किममिहितम् ।' दमनक आह—'सा-20 मिन्, एतदभिहितं मया यदेतद्वनं चिष्डकावाहनमूतस्य मत्सामिनः पिङ्गलकनाङ्गः सिंहस्य विषयीमूतम् । तद्भवानम्यागतः प्रियोऽतिथिः । तत्तस्य सकाशं गत्वा आतृ सेहेनैकत्र भक्षणपानविहरणिकयाभिरेक-स्थानाश्रयेण कालो नेयः' इति । ततस्तेनापि सर्वमेतत्प्रतिपन्नम् । उक्तं च सहर्षम् - 'स्वामिनः सकाशादमयदक्षिणा दापयितच्या' इति । 25 तदत्र खामी प्रमाणम् । तच्छत्वा पिङ्गलक आह—'साघु सुमते, साघु । मन्निश्रोत्रिय, साघु । मम हृदयेन सह संमन्नय भवतेदमिहि-तम् । तह्ता मया तस्यामयदक्षिणा । परं सोऽपि मद्र्येऽभयदक्षिणां CC-0 Prof. Salva Vrat Shattiff के इति भाषामा समृदु iiz चेक्सु इयते materion USA ३ पंचत०

'अन्तःसारैरकुटिलैरच्छिद्रैः सुपरीक्षितैः । मन्निमिर्घार्यते राज्यं सुस्तम्मेरिव मन्दिरम् ॥ १३७॥ तथा च ।

मन्निणां भिन्नसंघाने भिषजां सांनिपातिके।

कर्मणि व्यज्यते प्रज्ञा खस्ये को वा न पण्डितः' ॥ १३८॥ दमनकोऽपि तं प्रणम्य संजीवकसकाशं प्रस्थितः सहर्षमचिन्तयत्— 'अहो, प्रसादसंमुखो नः खामी वचनवशगश्च संवृतः। तन्नास्ति घन्यतरो मम। उक्तं च—

अमृतं शिशिरे विहरमृतं प्रियदर्शनम् । अमृतं राजसंमानममृतं क्षीरभोजनम् ॥ १३९ ॥

अथ संजीवकसकाशमासाद्य सप्रश्रयमुवाच—'भो मित्र, प्रार्थि-तोऽसौ मया भवदर्थे खाम्यभयप्रदानम् । तद्विश्रब्धं गम्यतामिति । परं त्वया राजप्रसादमासाद्य मया सह समयधर्मेण वर्तितव्यम् । न गर्वमासाद्य खप्रभुतया विचरणीयम् । अहमपि तव संकेतेन सर्वा 15 राज्यधरममात्यपदवीमाश्रित्योद्धरिष्यामि । एवं कृते द्वयोरप्यावयो राज्यस्थमोर्भोग्या भविष्यति ।

> आंखेटकस्य धर्मेण विमवाः स्युर्वशे नृणाम् । नृप्रजाः प्रेरयत्येको हन्त्यन्योऽत्र मृगानिव ॥ १४० ॥

तथा च।

20

यो न पूजयते गर्वादुत्तमाघममध्यमान् । भूपसंमानमान्योऽपि अश्यते दन्तिको यथा'।। १४१ ॥ संजीवक आह—'कथमेतत् ।' सोऽज्ञवीत्—

#### कथा ३।

अस्त्यत्र घरातले वर्धमानं नाम नगरम् । तत्र दन्तिलो नाम 25 नानाभाण्डपतिः सकलपुरनायकः प्रतिवसित सा। तेन पुरकार्यं नृपकार्यं च कुर्वता तुष्टिं नीतास्तत्पुरवासिनो लोका नृपतिश्च । किं बहुना। न कोऽपि ताहकेनापि चतुरो दृष्टो नापि श्चतो वेति। अथवा साधु चेद्गुच्यते नरपतिहितकर्ता द्वेष्यतां याति छोके जनपदहितकर्ता त्यज्यते पार्थिवेन्द्रैः । इति महति विरोधे वर्तमाने समाने नृपतिजनपदानां दुर्छभः कार्यकर्ता ॥ १४२ ॥

अश्रैवं गच्छिति काले दन्तिलस्य कदाचिद्विवाहः संप्रवृतः। तत्र कि तेन सर्वे पुरनिवासिनो राजसंनिधिलोकाश्च, संमानपुरःसरमामक्रय मोजिता वस्तादिभिः सत्कृताश्च। ततो विवाहानन्तरं राजा सान्तः-पुरः स्वगृहमानीयाभ्यर्चितः। अथ तस्य नृपतेर्गृहसंमार्जनकर्ता गोरम्भो नाम राजसेवको गृहायातोऽपि तेनानुचितस्थान उपविष्टोऽवज्ञया- र्धचन्द्रं दत्त्वा निःसारितः। सोऽपि ततःप्रमृति निःश्वसन्नपमानान्त 10 रात्रावप्यिचिरोते। 'कथं मया तस्य भाण्डपते राजप्रसादहानिः कर्त- व्या' इति चिन्तयन्नास्ते। 'अथवा किमनेन वृथा शरीरशोषणेन। न किचिन्मया तस्यापकर्तुं शक्यमिति। अथवा साध्वदमुच्यते— यो स्वपकर्तुमशक्तः कुप्यति किमसौ नरोऽत्र निर्रुजः।

उत्पतितोऽपि हि चणकः शक्तः कि श्राष्ट्रकं मङ्कुम्' ॥ १८३ ॥ १० अथ कदाचित्पत्यूषे योगनिद्रां गतस्य राज्ञः शय्यान्ते मार्जनं कुर्वित्रदमाह—'अहो, दन्तिलस्य महद्दुप्तत्वं यद्राजमहिषीमालिङ्ग-ति ।' तच्छुत्वा राजा ससंश्रममुत्थाय तमुवाच—'मो मो गोरम्भ, सत्यमेतत्, यत्त्वया जिल्पतम् । किं देवी दन्तिलेन समालिङ्गिता' सत्यमेतत्, यत्त्वया जिल्पतम् । किं देवी दन्तिलेन समालिङ्गिता' इति । गोरम्भः प्राह—'देव, रात्रिजागरणेन द्यूतासक्तस्य मे वला-20 निद्रा समायाता । तन्न वेद्मि किं मयामिहितम् ।' राजा सेप्यं स्वगतम्—'एष तावदसाद्वहेऽप्रतिहतगितः । तथा दन्तिलोऽपि । तत्कदाचिदनेन देवी समालिङ्गयमाना दृष्टा मविष्यति । तेनेदम-पिहितम् । उक्तं च

यद्वाञ्छिति दिवा मत्यों वीक्षते वा करोति वा । तत्त्वमेऽपि तद्भ्यासाङ्कृते वाथ करोति वा ॥ १४४॥

तथा च । शुमं वा यदि वा पापं यन्नृणां हृदि संस्थितम् । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastric Ollection Haliquish क्षे क्ष्मुं प्राधिकां USA सुगृदमपि तज्ज्ञयं समवानयात्त्रया पर्वास्त्रा अथवा स्त्रीणां विषये कोऽत्र संदेहः। जल्पन्ति सार्धमन्येन पश्यन्त्यन्यं सविभ्रमाः । हृदुतं चिन्तयन्त्यन्यं प्रियः को नाम योषिताम् ॥ १४६॥

एकेन सितपाटलाधररुची जल्पन्त्यनल्पाक्षरं वीक्षन्तेऽन्यमितः स्फुटत्कुमुदिनीफुलोल्लसलोचनाः । दूरोदारचरित्रचित्रविमवं ध्यायन्ति चान्यं धिया केनेत्यं परमार्थतोऽर्थवदिव प्रेमास्ति वामभ्रुवाम् ॥ १४७ ॥

तथा च ।

10

20

25

नामिस्तृप्यति काष्ठानां नापगानां महोद्धिः । नान्तकः सर्वम्तानां न पुंसां वामलोचना ॥ १४८ ॥ रहो नास्ति क्षणो नास्ति नास्ति प्रार्थयिता नरः। तेन नारद नारीणां सतीत्वमुपजायते ॥ १४९ ॥ यो मोहान्मन्यते मूढो रक्तेयं मम कामिनी। स तस्या वशगो नित्यं भवेत्क्रीडाशकुन्तवत् ॥ १५०॥ 15 तासां वाक्यानि सल्पानि कृत्यानि सुगुरूण्यपि। करोति यः कृतैलेकि लघुत्वं याति सर्वतः ॥ १५१ ॥ स्त्रियं च यः प्रार्थयते संनिक्षे च गच्छति । ईपच कुरुते सेवां तमेवेच्छन्ति योषितः ॥ १५२ ॥ अनर्थित्वान्मनुष्याणां भयात्परिजनस्य च । मर्यादायाममर्यादाः स्नियस्तिष्ठन्ति सर्वदा ॥ १५३ ॥ नासां कश्चिदगम्योऽस्ति नासां च वयसि स्थितिः। विरूपं रूपवन्तं वा पुमानित्येव भुञ्जते ॥ १५४ ॥ रक्तो हि जायते भोग्यो नारीणां शाटको यथा। भृष्यते यो दशालम्बी नितम्बे विनिवेशितः ॥ १५५ ॥ अलक्तको यथा रक्तो निष्पीड्य पुरुषस्तथा। अवलामिर्वलादक्तः पादमूले निपात्यते'॥ १५६॥ एवं स राजा बहुविधं विरूप्य तत्मभृति दन्तिरुख प्रसादपराष्मुखः

संजातः १७० । Saिक प्रहुमा stri Col राजद्वारे भवेशी Silvi तस्य निवा

दुन्तिलोऽप्यकसादिव प्रसादपराञ्चुलमवनिपतिमवलोक्य विन्तया-मास—'अहो, साधु चेदमुच्यते—

कोऽर्थान्प्राप्य न गर्वितो विषयिणः कस्यापदोऽस्तं गताः

स्वीभिः कस्य न खण्डितं सुवि मनः को नाम राज्ञां प्रियः । कः कालस्य न गोचरान्तरगतः कोऽर्थी गतो गौरवं

को वा दुर्जनवागुरासु पतितः क्षेमेण यातः पुमान् ॥१५७॥

तथा च।

काके शौचं चूतकारे च सत्यं सर्पे क्षान्तिः स्त्रीषु कामोपशान्तिः । क्लीवे धैर्यं मद्यपे तत्त्वचिन्ता राजा मित्रं केन दृष्टं श्रुतं वा ॥ १५८॥

10

अपरं मयास्य भूपतेरथवान्यस्यापि कस्यचिद्राजसंवन्धिनः खमेऽपि नानिष्टं कृतम् । तिकमेतत्पराब्धुखो मां प्रति भूपतिः' इति । एवं तं दन्तिलं कदाचिद्राजद्वारे विष्किम्मतं विलोक्य संमार्जनकर्ता गोरम्मो विहस्य द्वारपालानिदम्चे—'मो मो द्वारपालाः, राजप्रसा-15 दाघिष्ठितोऽयं दन्तिलः खयं निम्रहानुमहकर्ता च। तदनेन निवारितेन यथाहं तथा यूयमप्यर्धचन्द्रभाजिनो भविष्यथ । तच्छुत्वा दन्ति-लश्चिन्तयामास—'नृतमिदमस्य गोरम्भस्य चेष्टितम् । अथवा साध्विदमुच्यते

अकुलीनोऽपि मूर्सोऽपि मूपाछं योऽत्र सेवते । अपि संमानहीनोऽपि स सर्वत्र प्रपूज्यते ॥ १५९ ॥ अपि कापुरुषो मीरुः स्याचेनृपतिसेवकः । तथापि न परामूर्ति जनादामोति मानवः ॥ १६० ॥

तथामि न परामात जनादामात मानपः ॥ १५० ॥
एवं स बहुविधं विरुप्य विरुक्षमनाः सोद्वेगो गतप्रभावः सगृहं
गत्वा निशामुखे गोरम्भमाह्न्य वस्त्रयुगलेन संमान्येदमुवाच—'भद्र, 25
मया न तदा त्वं रागवशाविःसारितः । यतस्त्वं ब्राह्मणानामप्रतोऽनुचितस्थाने समुप्विष्टो दृष्ट इत्यपमानितः । तत्क्षम्यताम् ।' सोऽपि
स्वर्गराज्योपमं तद्वस्त्रयुगलमासाद्य परं परितोषं गत्वा तमुवाच—
१८० ह्नार्ट Satya Vrat Shasti ति तत्त् । सहस्य संमानस्म कृते पर्या में SA

बुद्धिप्रमावं राजप्रसादं च ।' एवसुक्त्वा सपरितोषं निष्कान्तः । साधु चेदसुच्यते—

स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम् । अहो सुसद्दशी चेष्टा तुरुायष्टेः खरुख च ॥ १६१ ॥

इततश्चान्येद्युः स गोरम्भो राजकुले गत्वा योगनिद्रां गतस्य भूपतेः संमार्जनिक्रयां कुर्वनिदमाह—'अहो अविवेकोऽसाद्भूपतेः, यत्पु-रीषोत्सर्गमाचरंश्चिर्भटीभक्षणं करोति ।' तच्छुत्वा राजा सविसायं तमुवाच—'रे रे गोरम्भ, किमप्रस्तुतं लपिस । गृहकर्मकरं मत्वा त्वां न व्यापादयामि । किं त्वया कदाचिदहमेवंविधं कर्म समाचरन्द्रष्टः ।'

10 सोऽज्ञवीत्—'देव, चूतासक्तस्य रात्रिजागरणेन संमार्जनं कुर्वाणस्य मम बळान्निद्रा समायाता । तयाधिष्ठितेन मया किंचिज्जल्पितम्, तन्न वेद्मि । तत्प्रसादं करोतु स्वामी निद्रापरवशस्य' इति । एवं श्रुत्वा राजा चिन्तितवान्—'यन्मया जन्मान्तरे पुरीषोत्सर्गं कुर्वता कदापि चिमीटेका न मक्षिता, तद्यथायं व्यतिकरोऽसंमाव्यो ममानेन मुदेन

15 व्याहृतः, तथा दन्तिरुस्यापीति निश्चयः। तन्मया न युक्तं कृतं यत्स वराकः संमानेन वियोजितः। न ताद्दकपुरुषाणामेवंविधं चेष्टितं संमाव्यते। तद्मावेन राजकृत्यानि पौरकृत्यानि च सर्वाणि शिथिरुतां व्रजन्ति। प्वमनेकधा विमृश्य दन्तिरुं समाहृ्य निजाङ्गवस्नामरणा-दिभिः संयोज्य साधिकारे नियोजयामास। अतोऽहं व्रवीसि—'यो

20 न पूजयते गर्वात्' इति ॥ संजीवक आह—'भद्र, एवमेवैतत् । यद्भवताभिहितं तदेव मया कर्तव्यम्' इति । एवममिहिते दमनकस्त-मादाय पिक्नलकसकाशमगमत् । आह च—'देव, एष मयानीतः स संजीवकः । अधुना देवः प्रमाणम् ।' संजीवकोऽपि तं साद्रं प्रण-म्याप्रतः सविनयं स्थितः । पिक्नलकोऽपि तस्य पीनायतककुदातो

25 नसकुलिशालंकृतं दक्षिणपाणिमुपरि दत्त्वा मानपुरःसरमुवाच—'अपि शिवं भवतः । कुतस्त्वमस्मिन्वने विजने समायातोऽसि ।' तेनाप्या-त्मवृत्तान्तः कथितः । यथा वर्धमानेन सह वियोगः संजातस्तथा सर्व निवेदितम् । तच्छुत्वा पिङ्गलकः सादरतरं तमुवाच—'वयस्य, न सेत्व्यस् । सङ्कुत्पञ्चरपरिस्थितेन स्थिष्टकं स्वयाधुमा वर्तिसञ्यस्।

अन्यच नित्यं मत्समीपवर्तिना भाव्यम् । यतः कारणाद्वह्नपायं रौद्रस-त्त्वनिषेवितं वनं गुरूणामपि सत्त्वानामसेव्यम् , कुतः शष्पमोजिनाम् ।' एवमुक्त्वा सकलमृगपरिवृतो यमुनाकच्छमवतीयोंदकप्रहणं कृत्वा स्वच्छया तदेव वनं प्रविष्टः । ततश्च करटकद्मनकनिक्षिप्तराज्य-भारः संजीवकेन सह सुभाषितगोष्ठीमनुमवन्नास्ते । अथवा साध्वद- 5 मुच्यते—

यद्दच्छयाप्युपनतं सक्कृत्सज्जनसंगतम् । भवत्यजरमत्यन्तं नाभ्यासक्रममीक्षते ॥ १६२ ॥ संजीवकेनाप्यनेकशास्त्रावगाहनादुत्पन्नबुद्धिप्रागरुभ्येन स्त्रोकैरेवाहो-

मिर्मूदमतिः पिङ्गलको घीमांखया कृतो यथारण्यधमीद्वियोज्य 10 प्राम्यधर्मेषु नियोजितः । किं वहुना प्रत्यहं पिङ्गलकसंजीवकावेव केवलं रहिस मन्नयतः । शेषः सर्वोऽपि मृगजनो दूरीमृतिखष्ठिति । करटकदमनकाविप प्रवेशं न लमेते । अन्यच सिंहपराक्रमामावात्स-वोंऽपि मृगजनखौ च शृगालौ क्षुधाव्याधिवाधिता एकां दिशमाश्रित्य

स्थिताः । उक्तं च—
फलहीनं नृपं मृत्याः कुलीनमपि चोन्नतम् ।
संत्यज्यान्यत्र गच्छन्ति शुष्कं वृक्षमिवाण्डजाः ॥ १६३ ॥

तथा च ।

अपि संमानसंयुक्ताः कुलीना मक्तितत्पराः । वृत्तिमङ्गान्महीपालं त्यजन्त्येव हि सेवकाः ॥ १६४ ॥

अन्यच

कालातिक्रमणं वृत्तेयों न कुर्वीत भूपतिः । कदाचित्तं न मुञ्जन्ति मर्त्सिता अपि सेवकाः ॥ १६५॥ तथा न केवलं सेवका इत्थंमूता यावत्समस्तमप्येतज्जगत्परस्परं मक्षणार्थं सामादिमिरुपायैस्तिष्ठति । तद्यथा—

देशानामुपरि क्ष्माभृदातुराणां चिकित्सकाः । वणिजो प्राहकाणां च मूर्खाणामपि पण्डिताः ॥ १६६ ॥ प्रमादिनां तथा चौरा भिक्षुका गृहमेधिनाम् ।

CC-0. Prof. म्हणका : कामिनां हिंदू सर्वलोकस्य शिल्पनः ॥ १६७॥

सामादिसज्जितैः पाशैः प्रतीक्षन्ते दिवानिशम् । उपजीवन्ति शक्त्या हि जलजा जलदानिव ॥ १६८॥ अथवा साध्विदमुच्यते—

सर्पाणां च खलानां च परद्रव्यापहारिणास् ।

असिप्राया न सिच्चन्ति तेनेदं वर्तते जगत् ॥ १६९ ॥
अतुं वाञ्छति शांभवो गणपतेराखुं क्षुधार्तः फणी
तं च क्रौञ्चरिपोः शिखी गिरिस्रतासिंहोऽपि नागाशनस् ।
इत्थं यत्र परिप्रहस्य घटना शंभोरपि स्याद्वृहे

तत्रान्यस्य कथं न भावि जगतो यसात्स्वरूपं हि तत् ॥ १७०॥ 10 ततः स्वामिप्रसादरहितौ क्षुत्क्षामकण्ठौ परस्परं करटकदमनकौ मन्न-येते । तत्र दमनको न्नूते—'आर्य करटक, आवां तावदप्रधानतां गतौ । एष पिङ्गलकः संजीवकानुरक्तः स्वव्यापारपराङ्मुखः संजातः । सर्वोऽपि परिजनो गतः । तत्कि क्रियते ।' करटक आह—'यद्यपि त्वदीयवचनं न करोति तथापि स्वामी स्वदोषनाशाय 15 वाच्यः । उक्तं च—

अश्रुण्वन्नपि बोद्धन्यो मन्निभिः पृथिवीपतिः । यथा खदोषनाशाय विदुरेणाम्बिकासुतः ॥ १७१ ॥ तथा च ।

मदोन्मत्तस्य भूपस्य कुझरस्य च गच्छतः।

20 उन्मार्ग वाच्यतां यान्ति महामात्राः समीपगाः ॥ १७२ ॥ तत्त्वयैष शप्पमोजी स्वामिनः सकाशमानीतः । तत्स्वहस्तेनाङ्गाराः किर्वताः ।' दमनक आह—'सत्यमेतत् । ममायं दोषः, न स्वामिनः। उक्तं च—

जम्बुको हुडुयुद्धेन वयं चाषाढम्तिना ।

25 दूतिका परकार्येण त्रयो दोषाः खयंक्रताः' ॥ १७३ ॥

करटक आह—'कथमेतत् ।' सोऽत्रवीत्—

### कथा ४

अस्ति कसिंश्चिद्धिविक्तप्रदेशे मठायतनम् । तत्र देवशर्मा नाम परि-त्र नाजकः अस्तिवस्तिवः सामे कस्यानेकसाधु अनद्त्तसूर्द्दमवस्त्रिक्षयवशी-

20

त्कालेन महती वित्तमात्रा संजाता। ततः स न कस्यचिद्रिश्वसिति। नक्तंदिनं कक्षान्तराचां मात्रां न मुश्चति। अथवा साधु चेदमुच्यते— अर्थानामर्जने दुःसमर्जितानां च रक्षणे।

आये दुःखं व्यये दुःखं घिगर्थाः कष्टसंश्रयाः ॥ १७४ ॥ अथाषाढमूतिर्नाम परिवेत्तापहारी धूर्तस्तामर्थमात्रां तस्य कक्षा- ठ न्तरतगां रुक्षियत्वा व्यिचन्तयत्—'कथं मयास्ययमर्थमात्रा हर्तव्या' इति । तदत्र मठे तावदृढशिलासंचयवशाद्भित्तिमेदो न भवति उच्चैस्तरत्वाच द्वारे प्रवेशो न स्थात् । तदेनं मायावचनैर्विश्वास्याहं लात्रतां त्रजामि येन स विश्वस्तः कदाचिद्विश्वासमेति । उक्तं च—

निःस्पृहो नाघिकारी स्यान्नाकामी मण्डनपियः ।

नाविद्ग्धः प्रियं ब्र्यात्सपुटवक्ता न वश्चकः ॥ १७५ ॥
एवं निश्चित्य तस्यान्तिकमुपगम्य 'ॐ नमः शिवाय' इति प्रोचार्य
साष्टाङ्गं प्रणम्य च सप्रश्रयमुवाच—'भगवन्, असारः संसारोऽयम्,
गिरिनदीवेगोपमं यौवनम्, तृणामिसमं जीवितम्, शरदश्रच्छायासदःशा भोगाः, स्वमसदृशो मित्रपुत्रकलत्रमृत्यवर्गसंबन्धः, एवं मया १६
सम्यक्परिज्ञातम् । तिस्कं कुर्वतो मे संसारसमुद्रोत्तरणं मित्रप्यति ।'
तच्छुत्वा देवशर्मा साद्रमाह—'वत्स, धन्योऽसि यत्प्रथमे वयस्येवं
विरक्तिमावः । उक्तं च—

पूर्वे वयसि यः शान्तः स शान्त इति मे मितः । घातुषु क्षीयमाणेषु शमः कस्य न जायते ॥ १७६ ॥ आदौ चित्ते ततः काये सतां संपद्यते जरा । असतां तु पुनः काये नैव चित्ते कदाचन ॥ १७७ ॥

असता तु पुनः काथ नव । वर्ष कर्षावन ॥ ५०० ॥

यच मां संसारसागरोत्तरणोपायं प्रच्छित, तच्छूयताम्

राद्रो वा यदि वान्योऽपि चण्डालोऽपि जटाघरः ।

दीक्षितः शिवमन्नेण स मसाङ्गी शिवो मनेत् ॥ १७८ ॥ 25

षडक्षरेण मन्नेण पुष्पमेकमपि स्वयम् ।

लिक्स्य मूर्जि यो दद्यान स म्योऽभिजायते' ॥ १७९ ॥ तच्छुत्वाषाढम् तिस्तत्पादौ गृहीत्वा सप्रश्रयमिदमाह—'मगवन् , तर्हि तच्छुत्वाषाढम् तिस्तत्पादौ गृहीत्वा सप्रश्रयमिदमाह—'मगवन् , तर्हि तच्छुत्वाषाढम् तिस्तत्पादौ गृहीत्वा सप्रश्रयमिदमाह—'मगवन् , तर्हि दीक्षया मेऽनुप्रहं कुरु ।' देवशमा आह्—'वत्स, ऽअनुप्रहं ।० ते ।ऽत करिष्यामि । परंतु रात्री त्वया मठमध्ये न प्रवेष्टव्यम् । यत्कारणं निःसङ्गता यतीनां प्रशस्यते तव च ममापि च । उक्तं च—

दुर्मन्नान्नृपतिर्विनश्यति यतिः सङ्गात्सुतो लालनाद्विमोऽनध्ययनात्कुलं कुतनयाच्छीलं खलोपासनात् ।

5 मैत्री चाप्रणयात्समृद्धिरनयात्स्रेहः प्रवासाश्रया-

त्स्वी गर्वादनवेक्षणादिष कृषिस्त्यागात्प्रमादाद्धनम् ॥ १८०॥ तत्त्वया व्रतप्रहणानन्तरं मठद्वारे तृणकुटीरके शयितव्यम्' इति । स आह—'भगवन्, भवदादेशः प्रमाणम् । परत्र हि तेन मे प्रयोज-नम् ।' अथ कृतशयनसमयं देवशमीनुप्रहं कृत्वा शास्त्रोक्तविधिना 10 शिष्यतामनयत् । सोऽपि हस्तपादावमर्दनादिपरिचर्यया तां परितोषम-

नयत् । पुनस्तथापि मुनिः कक्षान्तरान्मात्रां न मुञ्चति । अथैवं गच्छति काल आषाढम्तिश्चिन्तयामास—'अहो, न कथंचिदेष मे विश्वासमागच्छति । तिंक दिवापि शक्षेण मारयामि, किं वा विषं प्रयच्छामि, किं वा पशुधर्मेण व्यापादयामि' इति । एवं चिन्तयतस्तस्य

15 देवशर्मणोऽपि शिष्यपुत्रः कश्चिद्धामादामन्नणार्थं समायातः । प्राह्
च—'भगवन्, पिवत्रारोपणकृते मम गृहमागम्यताम्' इति । तच्छुत्वा
देवशर्माषाढम्,तिना सह प्रहृष्टमनाः प्रस्थितः । अथैवं तस्य गच्छतोऽप्रे काचिन्नदी समायाता । तां दृष्ट्या मात्रां कक्षान्तरादवतार्थं
कन्थामघ्ये सुगुप्तां निधाय स्नात्वा देवार्चनं विधाय तदनन्तरमाषाढ-

20 मूतिमिदमाह—'मो आषाढमूते, यावदहं पुरीषोत्सर्गं कृत्वा समा-गच्छामि तावदेषा कन्था योगेश्वरस्य सावधानतया रक्षणीया ।' इत्युक्त्वा गतः । आषाढमूतिरिप तिसन्नदर्शनीमूते मात्रामादाय सत्वरं प्रस्थितः । देवशर्मापि छात्रगुणानुरक्षितमनाः सुविश्वस्तो यावदुपविष्टस्तिष्ठति तावत्सुवर्णरोमदेहयूथमध्ये हुडुयुद्धमपश्यत् । अथ

25 रोषतशाद्धुडुयुगलस्य दूरमपसरणं कृत्वा भूयोऽपि समुपेत्य ललाटपट्टाभ्यां प्रहरतो भूरि रुघिरं पति । तच जम्बूको जिह्वालौल्येन रङ्गभूमिं प्रविश्याखादयति । देवशर्मापि तदालोक्य व्यचिन्तयत्—
अहो, मन्दमितरयं जम्बूकः । यदि कथमप्यनयोः संघट्टे पतिष्यिति

CC त्रमूनं शृत्युमेवाप्यतीति वितर्कर्यामि । सणान्तरे च तथैव रक्ताखा-

दन्होल्यान्मध्ये प्रविशंस्तयोः शिरःसंपाते पतितो मृतश्च शृगालः । देवशर्मापि तं शोचमानो मात्रामुह्दिश्य शनैः शनैः प्रस्थितो यावदा-षाढमूर्ति न परयति ततश्चीत्सुक्येन शीचं विधाय यावत्कन्थामालो-क्यति तावन्मात्रां न पश्यति । ततश्च 'हा हा मुमितोऽसिं' इति जल्पन्पृथिवीतले मूर्च्छया निपपात । ततः क्षणाचेतनां रूव्य्वा 5 मूयोऽपि समुत्थाय फूत्कर्तुमारव्यः—'मो आषाढमूते, क मां वश्च-यित्वा गतोऽसि । तद्देहि में प्रतिवचनम् ।' एवं वहु विरूप्य तस्य पद्पद्धतिमन्वेषयञ्यानैः श्रनैः प्रस्थितः । अथैवं गच्छन्सायंतनस-मये कंचिद्राममाससाद । अथ तसाद्रामात्कश्चित्कौलिकः समार्यो मद्यपानकृते समीपवर्तिनि नगरे प्रस्थितः । देवश्वर्मापि तमारुोक्य 10 मोवाच--'भो भद्र, वयं सूर्योढा अतिथयस्तवान्तिकं पाप्ताः। न कमप्यत्र श्रामे जानीमः । तद्गृह्यतामतिथिधर्मः । उक्तं च-

संप्राप्तो योऽतिथिः सायं सूर्योढो गृहमेघिनास् । पूजया तस्य देवत्वं प्रयान्ति गृहमेघिनः ॥ १८१ ॥

तथा च'।

तृणानि मूमिरुद्कं वाक्चतुर्थी च सूनृता । सतामेतानि हर्म्येषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ १८२ ॥ स्वागतेनामयस्तृप्ता आसनेन शतकतुः। पादशौचेन पितरः अर्घाच्छं भुस्तथाति थेः ।। १८३ ॥

कौलिकोऽपि तच्छुत्वा मार्यामाह—'प्रिये, गच्छ त्वमतिथिमादाय 20 गृहं प्रति । पादशौचमोजनशयनादिमिः सत्कृत्य त्वं तत्रैव तिष्ठ । अहं तव कृते प्रमूतं मद्यमानेप्यामि ।' एवमुक्त्वा प्रस्थितः । सापि भायी पुंश्चली तमादाय महसितवदना देवदत्तं मनसि ध्यायन्ती गृहं प्रति प्रतस्ये । अथवा साधु चेद्मुच्यते—

दुर्दिवसे घनतिमिरे दुःसंचारासु नगरवीथीषु । पत्युर्विदेशगमने परमसुखं जघनचपलायाः ॥ १८४ ॥

तथा च।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri College मनोहरं शयनम् । तृणमिव रुघु मन्यन्ते कामिन्यश्चीयरतिष्ठ्रच्याः हि दृष्टक्षांश USA

15

25

तथा च ।

केि प्रदहित लजा शृङ्गारोऽस्थीनि चाटवः कटवः । बन्धक्याः परितोषो न किंचिदिष्टं भवेत्पत्यौ ॥ १८६ ॥ कुलपतनं जनगहीं बन्धनमपि जीवितन्यसंदेहम् ।

कुछपतनं जनगहीं बन्धनमि जीवितव्यसंदेहम् ।

अञ्चीकरोति कुछटा सततं परपुरुषसंसक्ता ॥ १८७॥

अञ्च कौिलिकसायी गृहं गत्वा देवशमणे गतास्तरणां भमां च खट्टां समप्येंदमाह—'भो भगवन्, यावदृहं स्वस्तीं प्रामादभ्यागतां संमाव्य द्वतमागच्छामि तावत्त्वया मद्गृहेऽप्रमत्तेन भाव्यम् ।' एवम-मिधाय श्रुक्तारविधिं विधाय यावदेवदत्तमुद्दिश्य त्रजति तावत्तद्वर्ता गत्ते मदविद्वलाङ्को मुक्तकेशः पदे पदे प्रस्वलन्गृहीतमद्यमाण्डः समम्येति । तं च दृष्ट्वा सा द्वततरं व्याघुट्य स्वगृहं प्रविश्य मुक्तश्चक्तारवेषा यथापूर्वमभवत् । कौिलकोऽपि तां प्रायमानां कृताद्भुतश्चक्तारं विलोक्य प्रागेव कर्णपरंपरया तस्याः श्रुतापवादश्चमितहृदयः स्वाकारं निगृहमानः सदैवास्ते । तत्व्य तथाविधं चेष्टितमवलोक्य गर्गद्दे प्रविश्य कामवान्य त्यान्व स्वावान्य भागे पुंश्चलि, क प्रस्थितासि ।' सा प्रोवाच—'अहं त्वत्सकाशादागता न कुत्र-चिद्यि निर्गता । तत्कथं मद्यपानवशादप्रस्तुतं वदसि । अथवा साधु

चिदिप निर्गता । तत्कथं मद्यपानवशादिप्रस्तुतं वदिस । अथवा सार् चेद्रमुच्यते— वैकल्यं घरणीपातमयथोचितजल्पनम् । 20 संनिपातस्य चिह्नानि मद्यं सर्वाणि दर्शयेत् ॥ १८८॥

करस्पन्द्रोऽम्बरत्यागस्तेजोहानिः सरागता । वारुणीसङ्गजावस्था मानुनाप्यनुभूयते' ॥ १८९ ॥ सोऽपि तच्छुत्वा प्रतिकृष्ठवचनं वेषविपर्ययं चावछोक्य तामाह-

'पुंधिल, चिरकारुं श्रुतो मया तवापवादः । तदद्य स्वयं संजातप्रत्य-25 यस्तव यथोचितं निम्नहं करोमि ।' इत्यिमधाय लगुडपहारैस्तां जर्ज-रितदेहां विधाय स्थूणया सह दृढवन्धनेन बद्धा सोऽपि मदविह्वलो निद्रावशमगमत् । अत्रान्तरे तस्याः सस्ती नापिती कौलिकं निद्रा-वशगतं विज्ञाय तां गत्वेदमाह—'सस्ति, स देवद्तस्तसिन्स्थाने त्वां

CC-(मतिक्षते)। ताच्छीत्रमागिभ्यताम् भव्हति hi Digitized by S3 Foundation USA

स्थाम् । तत्कथं गच्छामि । तद्गत्वा त्रृहि तं कामिनं यदस्यां रात्री न त्वया सह समागमः ।' नापिती प्राह—'सखि, मा मैवं वद । नायं कुळटाधर्मः । उक्तं च—

विषमस्यस्वादुफलग्रहणव्यवसायनिश्चयो येषाम् । उष्ट्राणामिव तेषां मन्येऽहं शंसितं जन्म ॥ १९० ॥

5

तथा च।

संदिग्धे परलोके जनापवादे च जगति बहुचित्रे । स्वाधीने पररमणे धन्यास्तारुण्यफलमाजः ॥ १९१ ॥

अन्यच ।

यदि भवति दैवयोगात्पुमान्विरूपोऽपि वन्धकी रहसि । न तु कृच्छ्रादपि भद्रं निजकान्तं सा भजत्येव'॥ १९२॥

10

साववीत्-'यद्येवं तर्हि कथय कथं दृढवन्थनवद्धा सती तत्र गच्छामि। संनिहितश्चायं पापात्मा मत्पतिः ।' नापित्याह—'सखि, मदिन-ह्वलोऽयं सूर्यकरस्पृष्टः प्रवोघं यास्यति । तदहं त्वामुन्मोचयामि । मामात्मस्थाने बद्धा द्रुततरं देवदत्तं संमाव्यागच्छ।' सात्रवीत्—15 'एवमस्तु' इति । तद्नु सा नापिती तां खसखीं वन्धनाद्विमोच्य तस्याः स्थाने यथापूर्वमात्मानं वद्धा तां देवदत्तसकारो संकेतस्थानं प्रेषितवती । तथानुष्ठिते कौलिकः कसिंश्चित्क्षणे समुत्थाय किंचि-द्भतकोपो विमदस्तामाह—'हे परुषवादिनि, यद्यद्यप्रमृति निष्क्रमणं न करोषि, न च परुषं वदसि, ततस्त्वामुन्मोचयामि । 20 नापित्यपि स्वरमेद्मयाद्यावन्न किंचिदूचे, तावत्सोऽपि मूयो मूयतां तदेवाह । अथ सा यावत्प्रत्युत्तरं किमपि न ददौ, तावत्स प्रकुपि-तस्तीक्ष्णशस्त्रमादाय नासिकामच्छिनत् । आह च-- 'रे पुंद्राले, तिष्ठेदानीम् । न त्वां भूयस्तोषयिष्यामि' इति जल्पन्पुनरिप निद्रा-वशमगमत् । देवशमीपि वित्तनाशात्श्वत्क्षामकण्ठो नष्टनिद्रस्तत्सर्वै 25 स्रीचरित्रमपश्यत् । सापि कौलिकमार्या यथेच्छया देवदत्तेन सह सुरतसुखमनुभूय किसंश्चित्क्षणे खगृहमागत्य तां नापितीमिद-्रमाह्न र्अयो शिवं भवत्याः । नायं पापात्मा मम गताया उत्थितः ।' नापित्याह—'शिवं नासिकया विना शेषस्य शरीरस्य न्यापत्राहुतं मा

४ पंचत॰

मोचय बन्धनाद्यावनायं मां पश्यित, येन खगृहं गच्छामि। तथानुष्ठिते भूयोऽपि कौलिक उत्थाय तामाह—'पुंश्यिले, किमद्यापि न वदिस । किं भूयोऽप्यतो दुष्टतरं निम्रहं कर्णच्छेदेन करोमि।' अथ सा सकोपं साधिक्षेपमिदमाह—'घिष्महामूद, को मां उमहासतीं धर्षयितुं व्यङ्गयितुं वा समर्थः । तच्छृण्वन्तु सर्वेऽपि छोकपाछाः।

आदित्यचन्द्रावनिकोऽन्त्रश्च चौर्भूमिरापो हृद्यं यमश्च । अहश्च रात्रिश्च उमे च संध्ये

10 धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम् ॥ १९३ ॥
तद्यदि मम सतीत्वमितः, मनसापि परपुरुषो नामिरुषितः, ततो
देवा भूयोऽपि मे नासिकां ताद्द्रश्पामक्षतां कुर्वन्तु । अथवा यदि मम
चित्ते परपुरुषस्य भ्रान्तिरिप भवति, मां भस्मसान्नयन्तु ।' एवमुक्त्वा
भूयोऽपि तमाह—'भो दुरात्मन्, पश्य मे सतीत्वप्रभावेण ताद15 श्येव नासिका संवृत्ता ।' अथासावुल्मुकमादाय यावत्पश्यित तावतद्र्पां नासिकां च भूतृते रक्तप्रवाहं च महान्तमपश्यत् । अथ स
विस्मितमनास्तां वन्धनाद्विमुच्य शय्यायामारोप्य च चादुशतैः पर्यतोषयत् । देवशर्मापि तं सर्ववृत्तान्तमालोक्यं विस्मितमना इदमाह—

शम्बरस्य च या माया या माया नमुचेरिष ।

वलेः कुम्भीनसेश्चैव सर्वास्ता योषितो विदुः ॥ १९४ ॥
हसन्तं प्रहसन्त्येता रुदन्तं प्ररुदन्त्यि ।
अप्रियं प्रियवाक्यैश्च गृह्धन्ति कालयोगतः ॥ १९५ ॥
उशना वेद यच्छास्रं यच वेद बृहस्पतिः ।
स्त्रीबुद्धा न विशेष्येत तसाद्रक्ष्याः कथं हि ताः ॥ १९६ ॥
अन्तं सत्यमित्याहुः सत्यं चापि तथानृतम् ।

इति यास्ताः कथं घीरैः संरक्ष्याः पुरुषेरिह् ॥ १९७ ॥ अन्यत्राप्युक्तम्—

नातिप्रसङ्गः प्रमदासु कार्यो CC-0. Prof. Satya Vra Shestri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA नेच्छेद्वरु सीषु विवधमानम् । अपि च।

अतिप्रसक्तैः पुरुषैर्यतस्ताः क्रीडन्ति काकैरिव व्यतपक्षैः ॥ १९८ ॥ समुखेन वदन्ति वल्गुना प्रहरन्त्येव शितेन चेतसा । मधु तिष्ठति वाचि योषितां 5 हृद्ये हालहलं महद्रिषम् ॥ १९९ ॥ अतएव निपीयतेऽघरो हृद्यं मुष्टिमिरेव ताड्यते । पुरुषै: सुखलेशवश्चितै-र्मधुलुठ्यैः कमलं यथालिभिः ॥ २००॥ 10 आवर्तः संशयानामविनयभवनं पत्तनं साहसानां दोषाणां संनिधानं कपटशतगृहं क्षेत्रमप्रत्ययानाम् । दुर्शासं यन्महद्भिनिरवरवृषमैः सर्वमायाकरण्डं स्त्रीयम्नं केन होके विषममृतयुतं धर्मनाशाय सृष्टम् ॥ २०१॥ 15 कार्कस्यं सानयोर्दशोसारलतालीकं मुखे दश्यते कौटिल्यं कचसंचये प्रवचने मान्धं त्रिके स्थूलता। मीरुत्वं हृद्ये सदैव कथितं मायाप्रयोगः प्रिये यासां दोषगणो गुणा मृगदृशां ताः किं नराणां प्रियाः ॥२०२॥ एता इसन्ति च रुदन्ति च कार्यहेतो-20 विश्वासयन्ति च परं न च विश्वसन्ति । तसानरेण कुलशीलवता सदैव नार्यः रमशानघटिका इव वर्जनीयाः ॥ २०३॥ व्याकीर्णकेशरकरालमुखा मृगेन्द्रा नागाश्च मूरिमदराजिविराजमानाः। मेघाविनश्च पुरुषाः समरेषु शूराः स्त्रीसंनिधौ परमकापुरुषा भवन्ति ॥ २०४ ॥

CC.0. Prof. कुर्वन्ति तावत्मथमं प्रियाणि a vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA यावन जानन्ति नरं प्रसक्तम् । 5

10

श्रात्वा च तं मन्मथपाशबद्धं
प्रस्तामिषं मीनमिवोद्धरन्ति ॥ २०५ ॥
समुद्रवीचीव चल्रस्वभावाः
संघ्यात्ररेखेव मुद्ध्तरागाः ।
स्त्रियः कृतार्थाः पुरुषं निर्ध्य
निष्पीडितालक्तकवत्त्यजन्ति ॥ २०६ ॥
अन्ततं साहसं माया मूर्खत्वमितलोभता ।
अशोचं निर्दयत्वं च स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः ॥ २०७ ॥
संमोहयन्ति मद्यन्ति विडम्बयन्ति
निर्भर्त्सयन्ति रमयन्ति विषादयन्ति ।
एताः प्रविश्य सरलं हृद्यं नराणां
किं वा नु वामनयना न समाचरन्ति ॥ २०८ ॥
अन्तर्विषमया द्येता विहिश्चैव मनोरमाः ।

गुङ्गाफलसमाकारा योषितः केन निर्मिताः ॥ २०९ ॥

15 एवं चिन्तयतस्तस्य परित्राजकस्य सा निशा महता क्रच्छ्रेणातिचकाम । सा च दूतिका छिन्ननासिका खगृहं गत्वा चिन्तयामास—'िकमिदानीं कर्तव्यम् । कथमेतन्महच्छिद्धं स्थगियतव्यम् ।' अथ तस्या
एवं विचिन्तयन्त्या भर्ता कार्यवशाद्धाजकुले पर्श्वषितः प्रत्यूषे च स्वगृ-

हमभ्युपेत्य द्वारदेशस्थो विविधपौरकृत्योत्सुकतया तामाह—'भद्रे, 20 शीप्रमानीयतां क्षुरमाण्डं येन क्षौरकर्मकरणाय गच्छामि।' सापि छिन्ननासिका गृहमध्यस्थितैव कार्यकरणापेक्षया क्षुरमाण्डात्सुरमेकं समाकृष्य तस्यामिमुखं प्रेषयामास । नापितोऽप्युत्सुकतया तमेकं क्षुरमवलोक्य कोपाविष्टः संस्तद्मिमुखमेव तं क्षुरं प्राहिणोत् । एत-सिन्नन्तरे सा दुष्टोर्ध्ववाह् विधाय फूत्कर्तुमना गृहान्निश्चकाम ।

25 'अहो, पापेनानेन मम सदाचारवर्तिन्याः प्रश्यत नासिकाच्छेदो वि-हितः । तत्परित्रायतां परित्रायताम् ।' अत्रान्तरे राजपुरुषाः सम-भ्येत्य तं नापितं लगुडप्रहारैर्जर्जरीकृत्य दृढवन्यनैर्वद्धा तया छिन्न-नासिकया सह धर्माधिकरणस्थानं नीत्वा तासस्यान्तः राजप्रतिकरणस्थानं नीत्वा सम्यान्तः स्थापनः स्थापनः

भवन्तः समासदः, अनेन नापितेनापराघं विना स्वीरतमेतद्यञ्जितम्।

10

तदस्य यद्युज्यते तिक्तयताम् ।' इत्यमिहिते सभ्या ऊचुः—'रे ना-पित, किमर्थं त्वया मार्या व्यक्तिता । किमनया परपुरुषोऽमिरुषितः, उतिसित्पाणद्रोहः कृतः, किंवा चौर्यकर्माचरितम् । तत्कथ्यतामस्या अपराधः ।' नापितोऽपि प्रहारपीडिततनुर्वक्तुं न शशाक । अथ तं तूप्णीमृतं दृष्ट्या पुनः सभ्या ऊचुः—'अहो, सत्यमेतद्राजपुरुषाणां ठ वचः । पापात्मायम् । अनेनेयं निर्दोषा वराकी दृषिता । उक्तं च—

मिन्नस्वरमुखवर्णः शिक्कतदृष्टिः समुत्यतिततेजाः । भवति हि पापं कृत्वा स्वकर्मसंत्रासितः पुरुषः ॥ २१० ॥ तथा च ॥

आयाति स्विलितैः पातैर्मुखवैवर्ण्यसंयुतः । ल्लाटखेदमाग्मूरि गद्गदं भाषते वचः ॥ २११ ॥ अघोद्दष्टिवेदेत्कृत्वा पापं प्राप्तः समां नरः । तस्माद्यबात्परिज्ञेयश्चिह्नेरतैर्विचक्षणैः ॥ २१२ ॥

अन्यच ।

प्रसन्नवद्नो हृष्टः स्पष्टवाक्यः सरोषदृक् ।
सभायां विक्त सामर्षं सावष्टम्भो नरः ग्रुचिः ॥ २१३ ॥
तदेष दृष्टचरित्ररुक्षणो दृश्यते । स्नीधर्पणाद्रध्य इति । तच्छूरुजयामारोप्यताम्' इति । अथ वध्यस्थाने नीयमानं तमवरोक्य देवशमी
तान्धमीधिकृतान्गत्वा प्रोवाच—'भो मोः, अन्यायेनैष वराको वध्यते
नापितः । साधुसमाचार एषः । तच्छूयतां मे वाक्यम्—'जम्बूको 20
हुडुयुद्धेन' इति । अथ ते सम्या ऊचुः—'भो भगवन्, कथमेतत्।'
ततो देवशमी तेषां त्रयाणामिष वृत्तान्तं विस्तरेणाकथयत् । तदाकण्य सुविस्तितमनसस्ते नापितं विमोच्य मिथः प्रोचुः—'अहो,

अवध्यो ब्राह्मणो बालः स्त्री तपस्ती च रोगमाक् ।
विहिता व्यक्तिता तेषामपराधे महत्यि ॥ २१४ ॥ 2
तदस्या नासिकाच्छेदः स्वकर्मणा हि संवृत्तः । ततो राजनिम्रहस्तु
कर्णच्छेदः कार्यः । तथानुष्ठिते देवशर्मापि वित्तनाशसमुद्भुतशोकरटितः पुनरपि स्वकीयं मठायतनं जगाम । अतोऽहं ब्रवीमि—'जम्बूको
हुडुयुद्धेन' हति ॥ करटक आह— एवंविधि व्यतिकरे किंग् कर्तव्य-

मावयोः ।' दमनकोऽन्नवीत्—'एवंविधेऽपि समये मम बुद्धिस्फुरणं सविष्यति, येन संजीवकं प्रमोविंश्लेषयिष्यामि । उक्तं च यतः—

एकं हन्यात्र वा हन्यादिषुर्मुक्तो धनुष्मता । बुद्धिर्बुद्धिमतः सृष्टा हन्ति राष्ट्रं सनायकम् ॥ २१५ ॥

इतदहं मायाप्रपञ्चेन गुप्तमाश्रित्य तं स्फोटयिष्यामि।' करटक आह— 'भद्र, यदि कथमपि तव मायाप्रवेशं पिङ्गलको ज्ञास्यति, संजीवको वा तदा नूनं विघात एव।' सोऽज्ञवीत्—'तात, नैवं वद । गूढ-बुद्धिभिरापत्काले विधुरेऽपिदैवे बुद्धिः प्रयोक्तव्या। नोद्यमस्त्याज्यः। कदाचिद्धुणाक्षरन्यायेन बुद्धेः साम्राज्यं भवति। उक्तं च—

ाठ त्याज्यं न घैर्यं विधुरेऽपि दैवे
धैर्यात्कदाचित्स्थितिमाग्नुयात्सः ।
याते समुद्रेऽपि हि पोतमङ्गे
सांयात्रिको वाञ्छति कर्म एव ॥ २१६॥

ःतथा च।

उद्योगिनं सततमत्र समेति रुक्ष्मी-दैवं हि दैवमिति कापुरुषा वदन्ति । दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या

यते कृते यदि न सिद्धति कोऽत्र दोषः ॥ २१७ ॥ तदेवं ज्ञात्वा सुगूदबुद्धिमभावेण यथा तौ द्वाविप न ज्ञास्यतः, तथा 20 मिथो वियोजयिष्यामि । उक्तं च—

सुप्रयुक्तस्य दम्मस्य ब्रह्माप्यन्तं न गच्छति । कौलिको विष्णुरूपेण राजकन्यां निषेवते' ॥ २१८ ॥ करटक आह—'कथमेतत् ।' सोऽब्रवीत्—

### कथा ५।

25 कसिश्चिदिषष्ठाने कौलिकरथकारौ मित्रे प्रतिवसतः स । तत्र च तौ बाल्यात्प्रभृति सहचारिणौ परस्परमतीव स्नेहपरौ सदैकस्थान-CCA Prof Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi, Digitized by S3 Foundation USA विहारिणौ काल नयतः । अथ कदाचितत्राषिष्ठाने कसिश्चिद्वा-

यतने यात्रामहोत्सवः संवृत्तः। तत्र च नटनर्तकचारणसंकुले नाना-देशागतजनावृते तौ सहचरौ अमन्तौ कांचिद्राजकन्यां करेणुकारूढां सर्वलक्षणसनाथां कञ्जिकिवर्षध्रपरिवारितां देवतादर्शनार्थं समायातां दृष्टवन्तौ । अथासौ कौलिकस्तां दृष्ट्या विषार्दित इव दुष्ट्रमहगृहीत इव कामशरहिन्यमानः सहसा भूतले निपपात । अथ तं तदवस्य- 5 मवलोक्य रथकारस्तद्वः खदुः खित आप्तपुरुषैस्तं समुत्क्षिप्य खगृह-मानाययत् । तत्र च विविधैः शीतोपचारैश्चिकित्सकोपदिष्टैर्मन्न-वादिभिरुपचर्यमाणश्चिरात्कथंचित्सचेतनो वसूव । ततो रथकारेण पृष्टः-भो मित्र, किमेवं त्वमकसाद्विचेतनः संजातः । तत्कथ्य-तामात्मस्वरूपम् । स आह—'वयस्य, यद्येवं तच्छृणु मे रहस्यं 10 येन सर्वामात्मवेदनां ते बदामि, यदि त्वं मां सुहृदं मन्यसे। ततः काष्ठप्रदानेन प्रसादः क्रियताम् । क्षम्यतां यद्वा किंचित्प्रणया-तिरेकाद्युक्तं तव मयानुष्ठितम् ।' सोऽपि तदाकर्ण्यं वाष्पपिहितन-यनः सगद्गदमुवाच- 'वयस्य, यर्तिंकचिद्वुः सकारणं तद्भद् । येन पतीकारः क्रियते यदि शक्यते कर्तुम् । उक्तं च-15

औषघार्थसुमन्नाणां वुद्धेश्चेव महात्मनाम् ।

असाध्यं नास्ति लोकेऽत्र यद्वसाण्डस्य मध्यगम् ॥ २१९ ॥ तदेषां चतुर्णां यदि साध्यं मविष्यति तदाहं साधयिष्यामि। कौलिक आह—'वयस्य, एतेषामन्येषामपि सहस्राणामुपायानामसाध्यं तन्मे दुःखम्। तसान्मम मरणे मा कालक्षेपं कुरु।' रथकार आह--20 भो मित्र, यद्यप्यसाध्यं तथापि निवेदय येनाहमपि तदसाध्यं मत्वा त्वया सह वह्वौ प्रविशामि । न क्षणमि त्वद्वियोगं सहिष्ये । एष मे निश्चयः।' कौलिक आह—'वयस्य, यासौ राजकन्या करेणुकालढा तत्रोत्सवे दृष्टा, तस्या दर्शनानन्तरं मकरध्वजेन ममेयमवस्या विहिता। तन शक्तोमि तद्वेदनां सोढुम्। तथा चोक्तम्

मत्तेमकुम्भपरिणाहिनि कुङ्कुमार्द्रे तस्याः पयोधरयुगे रतस्वेदसिनः।

वक्षो निघाय भुजपञ्जरमध्यवर्ती CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhis Digitized by S राष्ट्र कर्ता क्षणमवाच्य तदीयसङ्गर्म by S राष्ट्र कर्ता क्षणमवाच्य तदीयसङ्गर्म by S राष्ट्र कर्ता क्षणमवाच्य तदीयसङ्गर्म by

तथा च ।

रागी बिम्बाधरोऽसौ स्तनकलशयुगं योवनारूढगर्व

चीना नाभिः प्रकृत्या कुटिलकमलकं खल्पकं चापि मध्यम् । कुर्वन्त्वेतानि नाम प्रसममिह मनश्चिन्तितान्याशु खेदं

5 यन्मां तस्याः कपोली दहत इति मुहुः खच्छकी तन्न युक्तम्' २२१ रंथकारोऽप्येवं सकामं तद्वचनमाकर्ण्य सिसतमिदमाह—'वयस्य, यंद्येवं तर्हि दिष्ट्या सिद्धं नः प्रयोजनम् । तद्द्येव तया सह समा-गमः कियताम्' इति । कौलिक आह—'वयस्य, यत्र कन्यान्तःपुरे वायुं मुक्तवा नान्यस्य प्रवेशोऽस्ति तत्र रक्षापुरुषाधिष्ठिते कथं मम 10 तया सह समागमः । तर्तिक मामसत्यवचनेन विडम्बयसि ।' रथकार आह-- 'मित्र, पश्य मे बुद्धिबलम् ।' एवमभिधाय तत्क्ष-णात्कीलसंचारिणं वैनतेयं बाहुयुगलं वायुजनृक्षदारुणा राङ्क्षचक्रग-दापद्मान्वितं सिकरीटकौस्तुममघटयत् । ततस्तस्मिन्कौलिकं समा-रोप्य विष्णुचिह्नितं कृत्वा कीलसंचरणविज्ञानं च दर्शयित्वा पोवा-15 च- 'वयस्य, अनेन विष्णुरूपेण गत्वा कन्यान्तःपुरे निशीथे तां राजकन्यामेकाकिनीं सप्तभूमिकप्रासादप्रान्तगतां मुग्धस्वमावां त्वां वासुदेवं मन्यमानां स्वकीयमिध्यावक्रोक्तिभी रञ्जयित्वा वात्स्यायनी-क्तविधिना भज । कौलिकोऽपि तदाकर्ण्य तथारूपस्तत्र गत्वा तामाह--'राजपुत्रि, सुप्ता किं वा जागर्षि । अहं तव कृते समुद्रा-20 त्सानुरागो लक्ष्मीं विहायैवागतः । तिक्रयतां मया सह समागमः' इति । सापि गरुडारूढं चतुर्भुजं सायुघं कौस्तुभोपेतमवलोक्य सवि-साया शयनाद्त्थाय प्रोवाच-'भगवन्, अहं मानुषी कीटिका-ग्रुचिः । मगवांस्रेलोक्यपावनो वन्दनीयश्च । तत्कथमेतद्युज्यते ।' कौलिक आह—'सुभगे, सत्यमभिहितं भवत्या। परं किं तु राघा 25 नाम में भार्या गोपकुरुप्रसूता प्रथममासीत्, सा त्वमत्रावतीणी । तेनाहमत्रायातः ।' इत्युक्ता सा प्राह-- 'भगवन् , यद्येवं तन्मे तातं प्रार्थय । सोऽप्यविकल्पं मां तुभ्यं प्रयच्छति ।' कौलिक आह— 'समगे, नाहं दर्शनपृष्यं मानुषाणां गुन्छामि। किं उपन्तालापकर-णम् । त्वं गान्धर्वेण विवाहेनात्मानं प्रयच्छ । नो चेच्छापं दत्त्वा

सान्वयं ते पितरं भससात्करिष्यामि' इति । एवमभिषाय गरुडा-द्वतीर्य सन्ये पाणौ गृहीत्वा तां सभयां सरुज्ञां वेपमानां शय्या-यामनयत् । ततश्च रात्रिशेषं यावद्वात्स्यायनोक्तिविचा निषेव्य प्रत्यूषे खगृहमलिक्षतो जगाम । एवं तस्य तां नित्यं सेवमानस्य कालो याति । अथ कदाचित्कञ्चिकनस्तस्या अधरोष्ठप्रवालखण्डनं दृष्ट्वा मिथः ठ प्रोचुः—'अहो, पश्यतास्या राजकन्यायाः पुरुषोपमुक्ताया इव शरीरावयवा विभाव्यन्ते । तत्कथमयं सुरक्षितेऽप्यस्मिन्गृह एवंविधो व्यवहारः । तद्राज्ञे निवेदयामः ।' एवं निश्चित्य सर्वे समेत्य राजानं प्रोचुः—'देव, वयं न विद्यः । परं सुरक्षितेऽपि कन्यान्तःपुरे कश्चित्प्रविशति । तद्देवः प्रमाणम्' इति । तच्छुत्वा राजातीव 10 व्याकुलितचित्तो व्यचिन्तयत्—

'पुत्रीति जाता महतीह चिन्ता कसी प्रदेयेति महान्वितर्कः । दत्त्वा सुखं प्राप्स्यति वा न वेति कन्यापितृत्वं खळु नाम कष्टम् ॥ २२२ ॥ नद्यश्च नार्यश्च सद्दक्प्रमावा-स्तुल्यानि कूळानि कुळानि तासाम् । तोयश्च दोषश्च निपातयन्ति नद्यो हि कूळानि कुळानि नार्यः ॥ २२३ ॥

तथा च।

जननीमनो हरति जातवती परिवर्धते सह ग्रुचा सुहृदाम् । परसात्कृतापि कुरुते मिलनं दुरतिकमा दुहितरो विपदः'॥ २२४॥

एवं बहुविधं विचिन्त्य देवीं रहः स्थां प्रोवाच—'देवि, ज्ञायतां 25 किमेते कञ्चकिनो वदन्ति । तस्य कृतान्तः कृपितो येनैतदेवं क्रियते ।' देव्यपि तदाकण्यं व्याकुलीमूता सत्वरं कन्यान्तः पुरे गत्वा तां खण्डिताधरां नखिविलितिशरीरावयवां दुहितरमप्रथत् । आह च
'आः पापे कुलकलङ्ककारिणि, किमेवि शीलस्पर्धनं कृतम् विकास कि

15

20

कृतान्तावछोकितस्त्वत्सकाशमभ्येति । तत्कथ्यतां ममात्रे सत्यम् । इति कोपाटोपविशङ्कटं वदत्यां मातरि राजपुत्री भयलज्जानताननं **प्रोवाच**-'अम्ब, साक्षान्नारायणः प्रत्यहं गरुडारूढो निशि समायाति। चेदसत्यं मम वाक्यम्, तत्त्वचक्षुषा विलोकयतु निगूदतरा निशीथे इ भगवन्तं रमाकान्तम्।' तच्छुत्वा सापि प्रहसितवदना पुलकाङ्कितसर्वोङ्गी सत्वरं गत्वा राजानमूचे—'देव, दिष्टा वर्षसे । नित्यमेव निशीये भगवानारायणः कन्यकापार्थेऽभ्येति । तेन गान्धर्वविवाहेन सा विवाहिता । तदच त्वया मया च रात्री वातायनगताभ्यां निशीथे द्रष्टव्यः, यतो न स मानुषेः सहालापं करोति ।' तच्छुत्वा हर्षितस्य 10 राज्ञस्तिह्नं वर्षशतप्रायमिव कथंचिज्जगाम । ततस्तु रात्रौ निभृतौ भूत्वा राज्ञीसहितो राजा वातायनस्थो गगनासक्तदृष्टिर्यावतिष्ठति, तावत्तसिन्समये गरुडारूढं तं शङ्खचकगदापद्महस्तं यथोक्तचिहाङ्कितं व्योन्नोऽवतरन्तं नारायणमपश्यत् । ततः सुधापूरस्रावितमिवात्मानं मन्यमानस्तामुवाच—'प्रिये, नास्त्यन्यो धन्यतरो होके मत्तस्त्वत्तश्च 15 यत्प्रसूर्ति नारायणो भजते । तत्सिद्धाः सर्वेऽसाकं मनोरथाः। अधुना जामातृप्रभावेण सकलामपि वसुमतीं वश्यां करिष्यामि।' एवं निश्चित्य सर्वैः सीमाधिपैः सह मर्यादाव्यतिक्रममकरोत् । ते च तं मर्यादाव्यतिक्रमेण वर्तमानमालोक्य सर्वे समेत्य तेन सह विग्रहं चकुः । अत्रान्तरे स राजा देवीमुखेन तां दुहितरमुवाच-'पुत्रि, 20 त्विय दुहितरि वर्तमानायां नारायणे भगवति जामातरि स्थिते तत्किमेवं युज्यते यत्सर्वे पार्थिवा मया सह विग्रहं कुर्वन्ति । तत्सं-बोध्योऽद्य त्वया निजमती, यथा मम शत्रून्व्यापादयति ।' ततस्तया स कौलिको रात्री सविन्यमभिहितः—'भगवन्, त्वयि जामातरि स्थिते मम तातो यच्छत्रुमिः परिम्यते तन्न युक्तम् । तत्प्रसादं 25 कृत्वा सर्वोस्ताञ्शत्रून्व्याषाद्य ।' कौलिक आह—'सुमगे, कियन्मा-त्रास्त्वेते तव पितुः शत्रवः । तद्विश्वस्ता भव । क्षणेनापि सुदर्शन-चकेण सर्वीस्तिल्यः लण्डियप्यामि ।' अथ गच्छता कालेन सर्वदेशं शत्रुमिरुद्वास्य स राजा प्राकाररोषः कृतः । तथापि वासुदेवरूपघरं कौलिकमजानन्राजा नित्यमेव विशेषतः Dight रागुरुकस्त्रिकादि-30 परिमळावरीषात्रानामकारवसपुष्पमक्ष्यपेयांश्च प्रेषयन्द्रहित्मस्त तम्चे—'भगवन्, प्रभाते नूनं स्थानमङ्गो मनिष्यति । यतो यवसे-न्धनक्षयः संजातस्तथा सर्वोऽपि जनः प्रहारैर्जर्जरितदेहः संवृत्तो यो-द्भुमक्षमः प्रचुरो मृतश्च । तदेवं ज्ञात्वात्र काले यदुचितं भवति तद्विधेयम्' इति । तच्छुत्वा कौलिकोऽप्यचिन्तयत्—'स्थानमङ्गे जाते ममानया सह वियोगो भनिष्यति । तसाद्गरुडमारुख सायुध- 5 मात्मानमाकारो दर्शयामि । कदाचिन्मां वासुदेवं मन्यमानास्ते साय-ङ्का राज्ञो योद्धृमिर्हन्यन्ते । उक्तं च—

निर्विषेणापि सर्पेण कर्तव्या महती फणा । विषं भवतु मा म्यात्फणाटोपो मयंकरः ॥ २२५॥

अथ यदि मम स्थानार्थमुद्यतस्य मृत्युर्भविष्यति तदिष सुन्दरतरम् । 10 उक्तं च—

गवामर्थे ब्राह्मणार्थे स्वाम्यर्थे स्त्रीकृतेऽथवा । स्थानार्थे यस्त्यजेत्प्राणांस्तस्य लोकाः सनातनाः ॥ २२६ ॥

चन्द्रे मण्डलसंस्थे विगृह्यते राहुणा दिनाधीशः । शरणागतेन सार्धे विपदिप तेजिस्तिना स्त्राच्या ।। २२७॥

एवं निश्चित्य प्रत्यूषे दन्तधावनं कृत्वा तां प्रोवाच—'सुमगे, स-मत्तैः शत्रुमिहतिरत्रं पानं चाखादियप्यामि । किं वहुना, त्वयापि सह संगमं ततः करिप्यामि । परं वाच्यस्त्वयात्मिपता यत्ममाते प्रमृतेन सैन्येन सह नगरात्रिप्कम्य योद्धव्यम् । अहं चाकाश-स्थित एव सर्वांस्तात्रिस्तेजसः करिप्यामि । पश्चात्सुखेन भवता २० हन्तव्याः । यदि पुनरहं तान्खयमेव सूदयामि तत्तेषां पापात्मनां वैकुण्ठीया गतिः स्यात् । तसात्ते तथा कर्तव्या यथा पद्धायन्तो हन्यमानाः स्वर्ग न गच्छन्ति ।' सापि तदाकण्य पितुः समीपं गत्वा सर्व वृत्तान्तं न्यवेदयत् । राजापि तस्या वाक्यं श्रद्धधानः प्रत्यूषे समुत्थाय सुसंनद्धसेन्यो युद्धार्थं निश्चक्राम । कौलिकोऽपि मरणे २५ कृतनिश्चयश्चापपाणिर्गगनगतिर्गरुडारूढो युद्धाय प्रस्थितः । अत्रान्तरे कृतनिश्चयश्चापपाणिर्गगनगतिर्गरुडारूढो युद्धाय प्रस्थितः । अत्रान्तरे प्राप्तेवस्थित्याप्यणेनातितानागतवर्तमानवेदिना स्मृतमात्रो वैनतेयः सं-प्राप्तेवस्थ त्रारायणेनातितानागतवर्तमानवेदिना समृतमात्रो वैनतेयः सं-प्राप्तेवस्थ प्राप्तेवस्थ प्राप्तेवस्य प्राप्तेवस्थ स्थाप्तेवस्थ स्थाप्तेवस्थ प्राप्तेवस्थ प्राप्तेवस्थ स्थाप्तेवस्थ स्थाप्तेवस्य स्थाप्तेवस्थ स्थाप्तेवस्थ स्थाप्तेवस्थ स्थाप्तेवस्य स्थाप्तेवस्थ स्थाप्तेवस्थ स्थाप्तेवस्थ स्थाप्तेवस्य स्थाप्तेवस्थ स्थाप्तेवस्थ स्थाप्तेवस्य स्थाप्तेवस्य स्थाप्तेवस्य स्थाप्तेवस्य स्थाप्तेवस्य स्थाप्तेवस्य स्थाप्तेवस्य स्थाप्तेवस्य स्थाप्तेवस्य स्थापत्तेवस्य स्याप्तेवस्य स्थापत्तेवस्य स्थापत्तेवस्य स्थापत्तेवस्य स्थापत्तेवस

5

कौलिको दारुमयगरुडे समारूढो राजकन्यां कामयते।' सोऽव्रवी-त्-दिव, सर्व ज्ञायते तचेष्टितम् । तत्कि कुर्मः सांप्रतम् ।' श्रीम-गवानाह—'अद्य कौलिको मरणे कृतनिश्चयो विहितनियमो युद्धार्थे विनिर्गतः । स नूनं प्रधानक्षत्रियशराहतो निधनमेष्यति । तस्मिन्हते इसर्वो जनो वदिष्यति यत्मभूतक्षत्रियैर्मिलित्वा वासुदेवो गरुडश्च निपातितः । ततः परं लोकोऽयमावयोः पूजां न करिष्यति । ततस्त्वं द्वततरं तत्र दारुमयगरुडे संक्रमणं कुरु । अहमपि कौलि-कशरीरे प्रवेशं करिप्यामि । येन स शत्रून्व्यापाद्यति । ततश्च शत्रुवधादावयोर्माहात्म्यवृद्धिः स्यात् । अथ गरुडे तथेति प्रतिपन्ने 10 श्रीमगवान्नारायणस्तच्छरीरे संक्रमणमकरोत् । ततो भगवन्माहात्म्येन गगनस्थः स कौलिकः शङ्ख्यकगदाचापचिह्नितः क्षणादेव लीलयेव समस्तानि प्रधानक्षत्रियात्रिस्तेजसश्चकार । ततस्तेन राज्ञा खसै-न्यपरिवृतेन संग्रामे जिता निहताश्च ते सर्वेऽपि शत्रवः। जातश्च लोकमध्ये प्रवादो यथानेन विष्णुजामातृप्रमावेण सर्वे शत्रवो 15 निहता इति । कौलिकोऽपि तान्हतान्द्रष्ट्वा प्रमुदितमना गगनाद्वती-र्णः सन्, यावद्राजामात्यपौरलोकास्तं नगरवास्तव्यं कौलिकं पश्यन्ति । ततः पृष्टः 'किमेतत्' इति । ततः सोऽपि मूलादारभ्य सर्वे प्राग्व-त्तान्तं न्यवेदयत् । ततश्च कौलिकसाहसानुरक्षितमनसा शत्रुवधादवा-प्ततेजसा राज्ञा सा राजकन्या सकळजनप्रत्यक्षं विवाहविधिना तसे 20 समर्पिता देशस्य प्रदत्तः । कौलिकोऽपि तया सार्धे पश्चप्रकारं जीव-लोकसारं विषयसुखमनुभवन्कालं निनाय । अतस्तूच्यते — 'सुप्रयु-क्तस्य दम्भस्य' इति ॥ तच्छुत्वा करटक आह—'भद्र, अस्त्येवम् । परं तथापि महन्मे भयम् । यतो बुद्धिमान्संजीवको रौद्रश्च सिंहः । यद्यपि ते बुद्धिप्रागरुभ्यं तथापि त्वं पिङ्गरुकात्तं वियोजयितुमसमर्थ 25 एव।' दमनक आहं—'भ्रातः, असमर्थोऽपि समर्थ एव। उक्तं च-

उपायेन हि यक्तुर्यात्तन्न शक्यं पराक्रमैः।

enक्या कनकसूत्रेण कृष्णसर्पो निपातितः'॥ २२८॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Dignized by S3 Foundation USA करटक आह—'कथमेतत्।' सोऽब्रवीत्—

# कथा ६।

अस्ति कसिश्चित्प्रदेशे महाच्यमोघपादपः । तत्र वायसदम्पती प्रतिवसतः सा । अथ तयोः प्रसवकाले वृक्षविवरात्रिष्कम्य कृष्ण-सर्पः सदैव तदपत्यानि मक्षयति । ततस्तौ निर्वेदादन्यवृक्षम्रुलिवा-सिनं प्रियसुहृदं शृगालं गत्वोचतुः—'मद्र, किमेवंविधे संजात आ-5 वयोः कर्तन्यं मवति । एवं तावहुष्टात्मा कृष्णसर्पो वृक्षविवरात्रिगे-त्यावयोवीलकान्मक्षयति । तत्कथ्यतां तद्रक्षार्थं कश्चिदुपायः ।

यस्य क्षेत्रं नदीतीरे मार्या च परसंगता । ससर्पे च गृहे वासः कथं स्थात्तस्य निर्वृतिः ॥ २२९ ॥

अन्यच ।

10

सर्पयुक्ते गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः । यद्गामान्ते वसेत्सर्पस्तस्य स्यात्प्राणसंशयः ॥ २३० ॥

असाकमपि तत्रस्थितानां प्रतिदिनं प्राणसंशयः'। स आह—'नात्र विषये सल्पोऽपि विषादः कार्यः। नूनं स छुठ्यो नोपायमन्तरेण

वध्यः स्यात् ।

15

उपायेन जयो याद्दिप्रपोस्तादङ्ग हेतिमिः । उपायज्ञोऽल्पकायोऽपि न शूरैः परिमूयते ॥ २३१ ॥

तथा च।

मक्षयित्वा बहून्मत्स्यानुत्तमाघममध्यमान् ।

अतिलौल्याद्धकः कश्चिन्मृतः कर्कटकप्रहात्'॥ २३२॥ 20

तावूचतुः—'कथमेतत्।' सोऽत्रवीत्—

अस्ति कसिंश्चिद्रनप्रदेशे नानाजल्चरसनाथं महत्सरः। तत्र च कृताश्रयो वक एको वृद्धमावमुपागतो मत्स्थान्व्यापाद्यितुमसमर्थः। तत्रश्च शुत्क्षामकण्ठः सरस्तीर उपविष्टो मुक्ताफलप्रकरसदृशैरश्चपवाहै-25 र्घरातलममिषिश्चन्सरोद। एकः कुलीरको नानाजल्चरसमेतः समेत्य त्युः खेन दुः खितः सादरमिदम्चे 'माम, किमद्य त्वया ना-प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति । केवलमश्चपूर्णनित्राम्या सिनःश्वासिम् वस्यायते।' हारावृत्तिरनृष्टीयते। केवलमश्चपूर्णनित्राम्या सिनःश्वासिम् वस्यायते।' ५ पंचत॰

स आह—'वत्स, सत्यमुपलक्षितं भवता । मया हि मत्स्यादनं प्रति परमवैराग्यतया सांप्रतं प्रायोपवेशनं कृतम्, तेनाहं समीपगतानिष मत्स्यात्र भक्षयामि ।' कुलीरकस्तच्छुत्वा प्राह—'माम, किं तद्वै-राग्यकारणम् ।' स प्राह—'वत्स, अहमस्मिन्सरिस जातो वृद्धिं गतश्च । तन्मयतच्छुतं यद्वादशवार्षित्र्यनावृष्टिः संपद्यते लगा ।' कुलीरक आह—'कस्मात्तच्छुतम् ।' वक आह—'दैवज्ञमुखात् । एष शनैश्चरो हि रोहिणीशकटं भित्त्वा भौमं शुकं च प्रयास्यति । उक्तं च वराहिमिहिरेण—

✓ यदि मिन्ते सूर्यसुतो रोहिण्याः शकटमिह लोके ।

10 द्वादश वर्षाणि तदा निह वर्षति वासवो भूमौ ॥ २३३ ॥ तथा च—

प्राजापत्ये शकटे भिन्ने कृत्वैव पातकं वसुधा ।

भसास्थिशकलकीर्णा कापालिकमिव व्रतं धत्ते ॥ २३४ ॥
तथा च ।

15

रोहिणीशकटमर्कनन्दनश्रेद्भिनत्ति <u>रुधिरो</u>ऽथवा शशी । अङ्गाटकः किं वदामि तदनिष्टसागरे सर्वेठोकमुपयाति संक्षयः ॥ २३५ ॥ रोहिणीशकटमध्यसंस्थिते

20

चन्द्रमस्यशरणीकृता जनाः । कापि यान्ति शिशुपाचिताशनाः सूर्यतप्तमिदुराम्बुपायिनः ॥ २३६ ॥

तदेतत्सरः खल्पतोयं वर्तते । शीघ्रं शोषं यास्यति । असिञ्शुष्के यैः सहाहं वृद्धिं गतः, सदैव क्रीडितश्च, ते सर्वे तोयाभावान्नाशं या-25 स्यन्ति । तत्तेषां वियोगं द्रष्टुमहमसमर्थः । तेनैतत्प्रायोपवेशनं कृत-म् । सांप्रतं सर्वेषां खल्पजलाशयानां जलचरा गुरुजलाशयेषु खख-जनैनीयन्ते । केचिच्च मकरगोधाशिशुमारजलहस्तिप्रमृतयः खय-मेव गच्छन्ति । अत्र पुनः सरसि ये जलचरास्ते निश्चिन्ताः सन्ति । दोनाहं विशेषाद्रोदिमि यद्धीजशेषमात्रमण्यत्र नोद्धरिष्यति ।

तदाकर्ण्यान्येषामपि जलचराणां तत्तस्य वचनं निवेदयामास । अथ ते भयत्रस्तमनसो मत्स्यकच्छपप्रभृतयस्तमभ्युपेत्य पप्रच्छुः— 'माम, अस्ति कश्चिदुपायो येनासाकं रक्षा भवति ।' वक आह-'अस्त्यस्य जलाशयस्य नातिदूरे प्रभूतजलसनाथं सरः पद्मिनीखण्ड-मण्डितं यच्चतुर्विश्रत्यापि वर्षाणीं मनृष्ट्या न शोषमेष्यति । तद्यदि मम इ पृष्ठं कश्चिदारोहित तदहं तं तत्र नयामि ।' अथ ते तत्र विश्वास-मापन्नाः 'तात, मातुल, आतः' इति ब्रुवाणाः 'अहं पूर्वमहं पूर्वम्'इति समन्तात्परितस्थुः । सोपि दुष्टाशयः क्रमेण तान्पृष्ठ आरोप्य ज-लाशयस्य नातिदूरे शिलां समासाद्य तस्यामाक्षिप्य स्वेच्छया भक्ष-यित्वा मूयोऽपि जलाशयं समासाद्य जलचराणां मिथ्यावार्तासंदेश-10 कैर्मनांसि रञ्जयन्नित्यामिषाहारवृत्तिमकरोत् । अन्यस्मिन्दिने च कुलीरकेणोक्तः 'माम, मया सह ते प्रथमः स्नेहसंभाषः संजातः। तिंक मां परित्यज्यान्यानयिस । तसाद्य मे प्राणत्राणं कुरु। तदाकण्यं सोऽपि दुष्टाशयश्चिन्तितवान्—'निर्विण्णोऽहं मत्स्यमांसा-दुनेन । तद्द्यैनं कुलीरकं व्यञ्जनस्थाने करोमि ।' इति विचिन्त्य तं 15 पृष्ठे समारोऽप्य तां वध्यशिलामुह्दिश्य प्रस्थितः । कुलीरकोऽपि दूरा-देवास्थिपर्वतं शिलाश्रयमवलोक्य मत्त्यास्थीनि परिज्ञाय तमपृच्छत्— 'माम, कियदूरे स जलाशयः । मदीयभारेणातिश्रान्तस्त्वम् । तत्क-थय।' सोऽपि मन्दधीर्जलचरोऽयमिति मत्वा स्थले न प्रमवतीति ससितमिदमाह—'कुलीरक, कुतोऽन्यो जलाशयः। मम प्राणया-20 त्रेयम् । तसात्सर्यतामात्मनोऽभीष्टदेवता । त्वामप्यस्यां शिलायां निक्षिप्य भक्षयिप्यामि ।' इत्युक्तवति तसिन्खवदनदंशद्वयेन मृणालनालघवलायां मृदुमीवायां गृहीतो मृतश्च । अथ स तां वक्रमीवां समादाय शनैः शनैसाज्जलाशयमाससाद । ततः सर्वेरेव जलचरैः पृष्टः—'मोः कुलीरक, किं निवृत्तस्त्वम् । स मातुलोऽपि 25 नायातः । तत्किं चिरयति । वयं सर्वे सोत्सुकाः कृतक्षणास्तिष्ठामः ।' एवं तैरिमहिते कुलीरकोऽपि विहस्योवाच-- 'मूर्खाः सर्वे जलच-रास्तेन मिथ्यावादिना वश्चयित्वा नातिदूरे शिलातले प्रक्षिप्य मिक्ष-ताः । तन्ममायुःशेषतया तस्य विश्वासघातकस्याभिप्रायं ज्ञात्वा ग्रीवे-CC-विमानीता । 'तद्रं संभ्रमेण । अधुना सर्वज्ञक्तराणां, क्षेमं साविष्यति ।' 30 अतोऽहं ब्रवीमि—'भक्षयित्वा बहून्मत्स्यान्' इति ॥ वायस आह— 'भद्र, तत्कथय कथं स दुष्टसर्पी वधसुपैण्यति ।' श्रृगाल आह— 'गच्छतु भवान्किचिन्नगरं राजाधिष्ठानम् । तत्र कस्यापि धनिनो रा-जामात्यादेः प्रमादिनः कनकस्त्रं हारं वा गृहीत्वा तत्कोटरे प्रक्षिप, इयेन सर्पस्तद्वहणेन वध्यते ।'

अथ तत्क्षणात्काकः काकी च तदाकण्यात्मेच्छयोत्पतितौ । त-तश्च काकी किंचित्सरः प्राप्य यावत्पश्यति, तावत्तन्मध्ये कस्यचि-द्राज्ञोऽन्तःपुरं जलासन्नं न्यस्तकनकस्त्रं मुक्तमुक्ताहारवस्नामरणं ज-लकीडां कुरुते । अथ सा वायसी कनकस्त्रमेकमादाय खगृहामि-10 मुखं प्रतस्थे । ततश्च कञ्चकिनो वर्षधराश्च तन्नीयमानमुपलक्ष्य गृहीतलगुडाः' सत्वरमनुययुः । काक्यपि सर्पकोटरे तत्कनकस्त्रं प्रक्षिप्य सुदूरमवस्थिता । अथ यावद्राजपुरुषात्तं वृक्षमारुद्ध तत्को-टरमवलोकयन्ति, तावत्कृष्णसर्पः प्रसारितमोगस्तिष्ठति ॥ ततस्तं ल-गुडप्रहारेण हत्वा कनकस्त्रमादाय यथामिलिषतं स्थानं गताः । वा-15 यसदम्पती अपि ततः परं सुखेन वसतः । अतोऽहं व्रवीमि—'उ-पायेन हि यत्कुर्यात्' इति ॥ तन्न किंचिदिह बुद्धिमतामसाध्यमस्ति । उक्तं च—

> यस्य बुद्धिर्वरुं तस्य निर्वुद्धेस्तु कुतो वलम् । वने सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः' ॥ २३७॥

20 करटक आह—'कथमेतत्।' स आह—

## कथा ८।

किसिश्चिद्वने मासुरको नाम सिंहः प्रतिवसति सा । अथासी वीर्यातिरेकान्नित्यमेवानेकान्मृगशशकादीन्व्यापादयन्नोपरराम । अथान्येसुस्तद्वनजाः सर्वे सारङ्गवराहमिहषशशकादयो मिलित्वा तमभ्युपत्य 25 प्रोत्तुः—'स्वामिन्, किमनेन सकलमृगवधेन नित्यमेव, यतस्तवैकेनापि मृगेण तृप्तिर्भवति तत्क्रियतामसाभिः सह समयधर्मः । अद्य-प्रमृति तवात्रोपविष्टस्य जातिक्रमेण प्रतिदिनमेको मृगो मक्षणार्थ समेष्यिति । एवं कृते तव तावत्प्राणयात्रा क्षेत्रं विनापि मविष्यिति, असाकं च पुनः सर्वोच्छेदनं न स्यात् । तदेष राजधर्मोऽनुष्ठीयताम्।

<sup>30</sup> Softer Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

शनैः शनैश्च यो राज्यमुपभुक्के यथावलम् । रसायनमिव प्रांज्ञः स पुष्टि परमां त्रजेत् ॥ २३८ ॥ विधिना मन्नयुक्तेन रूक्षापि मथितापि च। प्रयच्छति फलं मूमिररणीव हुताशनम् ॥ २३९ ॥ प्रजानां पालनं शस्यं स्वीकोशस्य वर्धनम् । पीडनं धर्मनाशाय पापायायशसे स्थितम् ॥ २४० ॥ गोपालेन प्रजाधेनोर्वित्तदुग्धं शनैः शनैः। पालनात्पोषणाद्राह्यं न्याय्यां वृत्तिं समाचरेत् ॥ २४१ ॥ अजामिव प्रजां मोहाद्यो हन्यात्प्रथिवीपतिः। तस्यैका जायते तृप्तिर्न द्वितीया कथंचन ॥ २४२ ॥ 10 फलार्थी नृपतिर्लोकान्पालयेदालमास्थितः। दानमानादितोयेन मालाकारोऽङ्कुरानिव ॥ २४३ ॥ नृपदीपो घनखेहं प्रजाभ्यः संहरत्निप । आन्तरस्थैर्गुणैः गुम्रैर्रुक्यते नैव केनचित् ॥ २४४ ॥ यथा गौर्दुह्यते काले पाल्यते च तथा प्रजा । 15 सिच्यते चीयते चैव रुता पुष्पफरुपदा ॥ २४५ ॥ यथा वीजाङ्करः सूक्ष्मः प्रयतेनामिरक्षितः । फलपदो भवेत्काले तद्वल्लोकः सुरक्षितः ॥ २४६ ॥ हिरण्यधान्यरतानि यानानि विविधानि च । तथान्यद्पि यत्किचित्प्रजाभ्यः स्यान्महीपतेः ॥ २४७ ॥ 20 लोकानुप्रहकर्तारः प्रवर्धन्ते नरेश्वराः । लोकानां संक्षयाचैव क्षयं यान्ति न संशयः ॥ २४८ ॥ अथ तेषां तद्वचनमाकर्ण्य मासुरक आहं- 'अहो सत्यमभिहितं

अथ तेषां तद्वचनमाकर्ण्य मासुरक आहं—'अहो सत्यमभिहितं भवद्भिः। परं यदि ममोपविष्टस्यात्र नित्यमेव नैकः श्वापदः समाग-मिप्यति, तन्नूनं सर्वानिप मक्षयिप्यामि।' अथ ते तथैव प्रतिज्ञाय 25 निर्वृतिमाजस्तत्रैव वने निर्मयाः पर्यटन्ति। एकश्च प्रतिदिनं क्रमेण याति। वृद्धो वा, वैराग्ययुक्तो वा, शोकप्रस्तो वा, पुत्रकरुत्रनाश-मीतो वा, तेषां मध्यात्तस्य मोजनार्थं मध्याह्ममय उपतिष्ठते।

अथ कदाचिजातिक्रमाच्छशकस्यावसरः समायातः । स समस्त-CC-0. Prof. Save Vin Shasta पि मिन्द्ं गस्या तस्य विशेषायं जिल्लास्तरे वे स्थाः भेरितोऽनिच्छन्निपि मिन्द्ं गस्या तस्य विशेषायं जिल्लास्

लातिकमं कृत्वा व्याकुलितहृदयो यावद्गच्छति तावन्मार्गे गच्छता कूपः संद्रष्टः । यावत्कूपोपरि याति तावत्कूपमध्य आत्मनः प्रतिविम्बं ददर्श । दृष्ट्वा च तेन हृदये चिन्तितम्—'यद्भव्य उपायोऽस्ति । अहं भासुरकं प्रकोप्य स्ववुद्धास्मिन्कूपे पातयिष्यामि ।' अथासौ 5 दिनशेषे मासुरकसमीपं प्राप्तः। सिंहोऽपि वेलातिक्रमेण क्षुत्क्षामकण्ठः कोपाविष्टः सृक्षणी परिलेलिहृद्यचिन्तयत्—'अहो, पातराहाराय निःसत्त्वं वनं मया कर्तव्यम् । एवं चिन्तयतस्तस्य शशको मन्दं मन्दं गत्वां प्रणम्य तस्यामे स्थितः । अथ तं प्रज्विहितात्मा मासुरको भत्सेय-न्नाह-'रे शशकाधम, एकतस्तावत्त्वं लघुः प्राप्तोऽपरतो वेलातिक्रमे-10 ण । तदसादपराधात्त्वां निपात्य प्रातः सकलान्यपि सृगकुलान्युच्छे-द्विष्यामि'। अथ शशकः सविनयं प्रोवाच-'खामिन्, नापराधो मम, न च सत्त्वानाम् । तच्छ्रयतां कारणम् ।' सिंह आह--'सत्वरं निवेदय यावन्मम दंष्ट्रान्तर्गतों न भवान्मविष्यति' इति । शशक आह—'स्नामिन्, समस्तमृगैरच जतिक्रमेण मम लघुतरस्य प्रस्तावं 15 विज्ञाय ततोऽहं पञ्चशशकैः समं प्रेषितः । ततश्चाहमागच्छन्नन्तराले महता केनचिदपरेण सिंहेन विवरान्निर्गत्यामिहितः-'रे, क प्रस्थि-ता यूयम् । अभीष्टदेवतां सारत ।' ततो मयाभिहितम्—'वयं स्वामिनो भास्ररकसिंहस्य सकाश आहारार्थं समयधर्मेण गच्छामः।' ततस्तेनामिहितम्—'यद्येवं तर्हि मदीयमेतद्वनम् । मया सह समय-20 घर्मेण समस्तैरपि श्वापदैर्वितितव्यम् । चौररूपी स भासुरकः । अथ यदि सोऽत्र राजा, ततो विश्वासस्थाने चतुरः शशकानत्र धृत्वा तमा-हूय द्वततरमागच्छ । येन यः कश्चिदावयोर्मध्यात्पराक्रमेण राजा भविष्यति स सर्वीनेतान्भक्षविष्यति' इति । ततोऽहं तेनादिष्टः स्वा-मिसकाशमभ्यागतः । एतद्वेलाव्यतिक्रमकारणम् । तदत्र खामी प्रमा-25 णम् ।' तच्छ्रत्वा भासुरक आह-- 'भद्र, यद्येवं तत्सत्वरं दर्शय मे तं चौरसिंहं, येनाहं मृगकोपं तस्योपिर क्षिप्त्वा खस्थो भवामि। उक्तं च-म्मिर्मित्रं हिरण्यं च वित्रहस्य फलत्रयम् । नास्त्येकमपि यद्येषां न तं कुर्यात्कथंचन ॥ २४९ ॥

यत्र न स्यात्फर्छं मूरि यत्र च स्यात्पराभवः । 30<sup>C-0. Prof.</sup> कारतत्र स्मितिमान्युद्धेः समुत्याद्य समाचिरत्र प्राप्त रूपीण रूपिणाणीपाण USA शशक आह—'सामिन्, सत्यमिदम् । समूमिहेतोः परिभवाच युध्यन्ते क्षत्रियाः । परं स दुर्गाश्रयः । दुर्गान्निष्क्रम्य वयं तेन वि-प्कम्भिताः । ततो दुर्गस्रो दुःसाध्यो भवति रिपुः । उक्तं च-न गजानां सहस्रेण न च रुक्षेण वाजिनाम्। यत्कृत्यं साध्यते राज्ञां दुर्गेणैकेन सिच्चति ॥ २५१ ॥ शतमेकोऽपि संघते प्राकारस्थो धनुर्धरः । तसाहुर्गं प्रशंसन्ति नीतिशास्त्रविचक्षणाः ॥ २५२ ॥ पुरा गुरोः समादेशाद्धिरण्यकशिपोर्भयात् । शकेण विहितं दुर्गं प्रभावाद्विश्वकर्मणः ॥ २५३ ॥ तेनापि च वरो दत्तो यस्य दुर्गं स भूपतिः। 10 विजयी स्यात्ततो भूमौ दुर्गाणि स्युः सहस्रशः ॥ २५८ ॥ दंष्ट्राविरहितो नागो मदहीनो यथा गजः। सर्वेषां जायते वश्यो दुर्गहीनस्तथा नृषः' ॥ २५५ ॥ तच्छुत्वा भासुरक आह-- भद्र, दुर्गस्थमपि दर्शय तं चौरसिंहं येन 15 व्यापादयामि । उक्तं च-जातमात्रं न यः शत्रुं रोगं च प्रशमं नयेत्। महाबलोऽपि तेनैव वृद्धिं प्राप्य स हन्यते ॥ २५६॥ तथा च । उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता । समी हि शिष्टैराम्नाती वर्त्स्यन्तावामयः स च ॥ २५७ ॥ 20 अपि च। उपेक्षितः क्षीणवलोऽपि शत्रुः प्रमाद्दोषात्पुरुषेर्मदान्धेः । साध्योऽपि भूत्वा प्रथमं ततोऽसा-वसाध्यतां व्याघिरिव प्रयाति ॥ २५८ ॥ 25

तथा च ।
आत्मनः शक्तिमुद्रीक्ष्य मानोत्साहं च यो त्रजेत् ।
बहुन्हन्ति स एकोऽपि क्षत्रियान्मार्गवो यथा' ॥ २५९ ॥
बहुन्हन्ति स एकोऽपि क्षत्रियान्मार्गवो यथा' ॥ २५९ ॥
शशक आह—'अस्त्येतत् । तथापि बळवान्स मया दृष्टः । तन्न युशाक आह—'अस्त्येतत् । तथापि वळवान्स मया दृष्टः । तन्न युशाक्ति श्वामिनस्तस्य साम्ध्यमिविद्स्वा मस्तुम् और उत्तं ज्व न्यानेतिस्य सामिध्यमिविद्स्वा मस्तुम् और उत्तं ज्व न्यानेतिस्य

अविदित्वात्मनः शक्ति परस्य च समुत्सुकः। गच्छन्नमिमुखो नाशं याति वह्नौ पतङ्गवत् ॥ २६०॥ यो बलात्मोन्नतं याति निहन्तुं सबलोऽप्यरिम् । विमदः स निवर्तेत शीर्णदन्तो गजो यथा' ॥ २६१ ॥ 5 मासुरक आह-- भोः, किं तवानेन व्यापारेण । दर्शय में तं दुर्ग-स्थमि ।' अथ शशक आह—'यदोवं तर्ह्यागच्छतु सामी ।' एव-मुक्त्वाग्रे व्यवस्थितः । ततश्च तेनागच्छता यः कूपो दृष्टोऽस्-त्तमेव कूपमासाद्य भासुरकमाह—'स्वामिन्, कस्ते प्रतापं सोढुं समर्थः । त्वां दृष्ट्वा दूरतोऽपि चौरसिंहः. प्रविष्टः सं दुर्ग-10 म् । तदागच्छ येन दर्शयामि' इति । भासुरक आह—'द-र्शय मे दुर्गम्।' तदनु दर्शितस्तेन कूपः। ततः सोऽपि मूर्खः सिंहः कूपमध्य आत्मप्रतिबिम्वं जलमध्यगतं दृष्ट्या सिंहनादं मुमोच । ततः प्रतिशब्देन कूपमध्याद्विगुणतरो नादः समु-त्थितः । अथ तेन तं शत्रुं मत्वात्मानं तस्योपरि प्रक्षिप्य प्राणाः 16 परित्यक्ताः । शशकोऽपि हृष्टमनाः सर्वमृगानानन्य तैः सह प्रश-स्यमानो यथासुखं तत्र वने निवसति सा । अतोऽहं ब्रवीमि--'यस्य बुद्धिर्बरुं तस्य' इति ॥ तद्यदि भवान्कथयति, तत्तत्रैव गत्वा तयोः खबुद्धिप्रमावेण मैत्रीमेदं करोमि।' करटक आह—'भद्र, यदेवं तर्हि गच्छ । शिवास्ते पन्थानः सन्तु । यथाभिषेतमनुष्ठीयताम् ।" अथ दमनकः संजीवकवियुक्तं पिङ्गलकमवलोक्य तत्रान्तरे प्रणम्यात्रे समुपविष्टः । पिङ्गलकोऽपि तमाह—'भद्र, किं चि-राद्दृष्टः । दमनक आह--- 'न किंचिद्देवपादानामसाभिः प्रयोजनम्, तेनाहं नागच्छामि । तथापि राजप्रयोजनविनाशमवलोक्य संद्रुमा-नहृदयो व्याकुलतया खयमेवाभ्यागतो वक्तुम् । उक्तं च-प्रियं वा यदि वा द्वेष्यं शुभं वा यदि वाऽशुभम्। 25

अपृष्टोऽपि हितं वक्ष्येद्यस्य नेच्छेत्परामवम्'॥ २६२॥ अथ तस्य सामिप्रायं वचनमाकर्ण्य पिङ्गलक आह—'किं वक्तमना भवान्। तत्कथ्यतां यत्कथनीयमस्ति।' स प्राह—'देव, संजीवको

्युष्मत्पादानामुपरि द्रोहबुद्धिरिति । विश्वासंगतस्थं में विजन द्रद-

15

माह—'भो दमनक, दृष्टा मयास्य पिङ्गलकस्य सारासारता। तदह-मेनं हत्वा सकलमृगाधिपत्यं त्वत्साचिव्यपद्वीसमन्वितं करिष्यामि। पिङ्गलकोऽपि तद्वज्ञसारमहारसदृशं दारुणं वृचः समाकर्ण्यं मोह-मुपगतो न किंचिद्प्युक्तवान्। दमनकोऽपि तस्य तमाकारमालोक्य चिन्तितवान्—'अयं तावत्संजीवकनिबद्धरागः, तन्नूनमनेन मिन्नणा व राजा विनाशमवाप्त्यति' इति। उक्तं च—

एकं भूमिपतिः करोति सचिवं राज्ये प्रमाणं यदा तं मोहाच्छ्रयते मदः स च मदाद्दास्येन निर्विद्यते ।

निर्विण्णस्य पदं करोति हृदये तस्य स्वतन्नस्पृहा प्राणगनिमङ्गह्यति स्वातन्नयस्पृहया ततः स नृपतेः प्राणेप्वभिद्धह्वते ॥ २६३ ॥ १०

स्वात इयस्प्रह्या ततः स रूपतः नाग्याग्रह्यस्य स्वर्णस्य तिक्ष्मत्र युक्तम्' इति । पिङ्गलकोऽपि चेतनां समासाद्य कथ-मिप तमाह—'संजीवकस्तावत्प्राणसमो मृत्यः । स कथं ममोपिर द्रोहबुद्धि करोति ।' दमनक आह—'देव, मृत्योऽमृत्य इत्यनैका-नितकमेतत् । उक्तं च—

न सोऽित पुरुषो राज्ञां यो न कामयते श्रियम् । अशक्ता एव सर्वत्र नरेन्द्रं पर्युपासते ॥ २६४ ॥'

पिङ्गलक आह—'मद्र, तथापि मम तस्योपिर चित्तवृत्तिन विकृतिं याति । अथवा साध्विदमुच्यते—

अनेकदोषदुष्टोऽपि कायः कस्य न वल्लमः । कुर्वन्नपि व्यलीकानि यः प्रियः प्रिय एव सः ॥ २६५ ॥' 20

द्मनक आह—'अत एवायं दोषः । उक्तं च— यसिन्नेवाधिकं चक्षुरारोपयति पार्थिवः ।

अकुलीनः कुलीनो वा स श्रियो माजनं नरः ॥ २६६ ॥ अपरं केन गुणिवशेषेण स्नामी संजीवकं निर्गुणकमि निकटे घारय-ति । अथ देव, यद्येवं चिन्तयिस महाकायोऽयम् । अनेन रिपून्व्या-25 पादियप्यामि । तदसान्न सिघ्यति, यतोऽयं शप्यमोजी । देवपादानां पुनः शत्रवो मांसाशिनः । तद्रिपुसाधनमस्य साहाय्येन न भवति । उत्ति श्रिप्ति के स्विपित्वा वृद्ध्यास्य स्विप्ति । अभिक्षा स्वाह्येन न भवति । तिस्पति के स्विपित्वा वृद्ध्यास्य साहाय्येन न भवति । तिस्पति के स्विपित्वा वृद्ध्यास्य साहाय्येन न भवति ।

10

'उक्तो भवति यः पूर्व गुणवानिति संसदि । तस्य दोषो न वक्तव्यः प्रतिज्ञाभङ्गभीरुणा ॥ २६० ॥ अन्यच । मयास्य तव वचनेनाभयप्रदानं दत्तम् । तत्कथं खयमेव व्यापादयामि । सर्वथा संजीवकोऽयं सुहृदस्माकम् । न तं प्रति किश्चिन्मन्युरिति । उक्तं च—

> इतः स दैत्यः प्राप्तश्रीनेंत एवाईति क्षयम् । विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसांप्रतम् ॥ २६८ ॥ आदौ न वा प्रणयिनां प्रणयो विधयो दत्तोऽथवा प्रतिदिनं परिपोषणीयः । उत्किप्य यत्क्षिपति तत्प्रकरोति रुज्जां

भूमौ स्थितस्य पतनाद्भयमेव नास्ति ॥ २६९ ॥ उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः । अपकारिषु यः साधुः सं साधुः सद्भिरुच्यते ॥ २७० ॥

तद्रोहबुद्धेरि मयास्य न विरुद्धमाचरणीयम्।' दमनक आह— 15 'स्वामिन्, नैष राजधर्मो यद्रोहबुद्धेरिप क्षम्यते। उक्तं च—

तुल्यार्थं तुल्यसामर्थ्यं मर्मज्ञं व्यवसायिनम् ।
अर्धराज्यहरं मृत्यं यो न हन्यात्स हन्यते ॥ २७१ ॥
अपरं त्वयास्य सिक्त्वात्सर्वोऽपि राजधर्मः परित्यक्तः । राजधर्मामावात्सर्वोऽपि परिजनो विरिक्तं गतः । यः संजीवकः शष्पमोजी,
20 मवान्मांसादः, तव प्रकृतयश्च । यत्तवावध्यव्यवसायबाद्यं कुतस्तासां
मांसाशनम् । यद्रहितास्तास्त्वां त्यक्त्वा यास्यन्ति । ततोऽपि त्वं
विनष्ट एव । अस्य संगत्या पुनस्ते न कदाचिदाखेटके मितर्भविष्यति ।
उक्तं च—

याहरौः सेव्यते मृत्यैर्याहशांश्चोपसेवते ।

कदाचित्रात्र संदेहस्ताहम्मवति पूरुषः ॥ २७२ ॥

तथा च ।

संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते

CC-0. Prof. Satya V**अक्ताकारतयाः तदेवः नलिनीयवस्थितं yराजते milation USA** 

स्वातौ सागरशुक्तिकुक्षिपतितं तज्जायते मौक्तिकं प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संवासतो जायते ॥ २७३ ॥ तथा च ।

असतां सङ्गदोषेण साधवो यान्ति विक्रियाम् ।
दुर्योधनप्रसङ्गेन भीष्मो गोहरणे गतः ॥ २७४ ॥ 5
अतएव सन्तो नीचसङ्गं वर्जयन्ति । उक्तंच—
न ह्यविज्ञातशीलस्य प्रदातन्यः प्रतिश्रयः ।
मत्कुणस्य च दोषेण हता मन्दिवसिर्पणी' ॥ २७५ ॥
पिङ्गलक आह—'कथमेतत् ।' सोऽव्रवीत्—

कथा ९।

10

अस्ति कस्यचिन्महीपतेः किसिश्चित्स्थाने मनोरमं शयनस्थानम् ।
तत्र शुक्कतरपटयुगलमध्यसंस्थिता मन्दिवसिपंणी नाम श्वेता यूका
प्रतिवसित सा । सा च तस्य महीपते रक्तमास्वादयन्ती सुस्तेन कारुं
नयमाना तिष्ठति । अन्येद्युश्च तत्र शयने किचिद्राम्यक्तिमुस्तो नाम
मत्कुणः समायातः । अथ तं दृष्ट्वा सा विषण्णवदना प्रोवाच—'भो 15
अग्निमुख, कुतस्त्वमत्रानुचितस्थाने समायातः । तद्यावक किश्चद्वक्ति,
तावच्छीत्रं गम्यताम्' इति । स आह—'भगवति, गृहागतस्थासाधोरिप नैतद्युज्यते वक्तुम् । उक्तं च—

पृद्धागच्छ समाश्वसासनिमदं कसाचिरादृश्यसे का वार्ता न्वतिदुर्वछोऽसि कुश्चछं प्रीतोऽसि ते दर्शनात् । 20 एवं नीचजनेऽपि युज्यति गृहं प्राप्ते सतां सर्वदा

धर्मोऽयं गृहमेघिनां निगदितः सार्तैरुं इः स्वर्गदः ॥ २७६ ॥ अपरं मयानेकमानुषाणामनेकिवधानि रुधिराण्यासादितान्याहारदो- षात्कटुतिक्तकषायाम्लरसासादानि, न च मया कदाचिन्मधुररकं समासादितम् । तद्यदि त्वं प्रसादं करोषि, तदस्य नृपतेर्विविधव्य-25 ज्ञनान्नपानचोप्यलेह्यसाद्वाहारवशादस्य शरीरे यन्मिष्टं रक्तं संजातम्, तदासादनेन सौख्यं संपादयामि जिह्नायाः' इति । उक्तं च—

रङ्कस्य नृपतेर्वापि जिह्वासौच्यं समं स्मृतम् । CC-0. Prof. Satva Vrat Sharp सीर्व सीर्व अवदर्ष यतसे जन्न द्वी न्यु ७७० | Idation USA यद्येव न भवेल्लोके कर्म जिह्नामतुष्टिदम् । तन्न मृत्यो भवेत्कश्चित्कस्यचिद्रशगोऽथवा ॥ २७८॥ यदसत्यं वदेन्मर्त्यो यद्वाऽसेव्यं च सेवते । यद्गच्छति विदेशं च तत्सर्वमुदरार्थतः ॥ २७९॥

5तन्मया गृहागते बुसुक्षया पीड्यमानेन त्वत्सकाशाद्भोजनमर्थनीयम्, तन्न त्वयैकािकन्यास्य भूपते रक्तमोजनं कर्तुं युज्यते ।' तच्छुत्वा मन्दिवसिर्पिण्याह—'मो मत्कुण, अहमस्य नृपतेिर्नद्रावशं गतस्य रक्तमास्वादयामि । पुनस्त्वमिष्टिस्थप्रुध्य । तद्यदि मया सह रक्त-पानं करोषि तत्तिष्ठ । अभीष्टतरं रक्तमास्वादय ।' सोऽब्रवीत्— 10 'भगवति, एवं करिष्यामि । यावत्त्वं नास्वादयसि प्रथमं नृपरक्तम्, तावन्मम देवगुरुकृतः शपथः स्यात्, यदि तदास्वादयामि ।' एवं तयोः परस्परं वदतोः स राजा तच्छ्यनमासाद्य प्रसुप्तः । अथसी मत्कुणो जिह्वास्त्रीस्थन्याज्ञायतमपि तं महीपतिमदशत् । अथवा साध्वदसुच्यते—

मुत्तप्तमिष पानीयं पुनर्गच्छिति शीतताम् ॥ २८० ॥
यदि स्याच्छीतलो विहः शीतांशुर्दहनात्मकः ।
न समानोऽत्र मर्त्यानां शक्यते कर्तुमन्यथा ॥ २८१ ॥
अथासौ महीपितः सूच्यप्रविद्ध इव तच्छयनं त्यक्त्वा तत्क्षणादेवोश्वितः—'अहो, ज्ञायतामत्र प्रच्छादनपटे मत्कुणो यूका वा नृतं
तिष्ठति, येनाहं दष्टः' इति । अथ ये कञ्चकिनस्तत्र स्थितास्ते सत्वरं
प्रच्छादनपटं गृहीत्वा सूक्ष्मदृष्ट्या वीक्षांचुकुः । अत्रान्तरे स मत्कुणश्चापल्यात्स्वद्वान्तं प्रविष्टः । सा मन्दिवसिर्पण्यिप वस्त्रसंघ्यन्तर्गता
तैर्दृष्टा, व्यापादिता च । अतोऽहं व्रवीमि—'न ह्यविज्ञातशीलस्य'
श्वि इति ॥ एवं ज्ञात्वा त्वयैष वध्यः । नो चेत्त्वां व्यापादियप्यति ।
उक्तं च—

त्यक्ताश्चाभ्यन्तरा येन वाह्याश्चाभ्यन्तरीकृताः । स एव मृत्युमामोति यथा राजा ककुहुमः' ॥ २८२ ॥ CC-0 पिङ्गलक अमह Shas कथितित् । असी अवित्

# कथा १०।

कसिश्चिद्वनप्रदेशे चण्डरवो नाम शृगालः प्रतिवसित सा । स कदाचित्सुधाविष्टो जिह्वालील्यान्नगरान्तरे प्रविष्टः । अथ तं नगरवा-सिनः सारमेया अवलोक्य सर्वतः शब्दायमानाः परिधाव्य तीक्ष्णदं-ष्ट्राप्रैमिक्षितुमारव्याः । सोऽपि तैर्मक्ष्यमाणः प्राणमयात्प्रत्यासन्नरजकगृहं 5 प्रविष्टः । तत्र च नीलीरसपरिपूर्णमहाभाण्डं सज्जीकृतमासीत् । तत्र सारमेयैराकान्तो भाण्डमध्ये पतितः । अथ यावन्निष्कान्तस्ता-वन्नीलीवर्णः संजातः । तत्रापरे सारमेयास्तं शृगालमजानन्तो यथा-मीष्टदिशं जम्मः । चण्डरवोऽपि दूरतरं प्रदेशमासाद्य काननामिमुसं प्रतस्थे । न च नीलवर्णेन कदाचिन्निजरङ्गस्त्यज्यते । उक्तं च—10

> वज्रलेपस्य मूर्सस्य नारीणां कर्कटस्य च । एको प्रहस्तु मीनानां नीलीमद्यपयोर्यया ॥ २८३ ॥

अथ तं हरगलगरलतमालसमप्रममपूर्वं सत्त्वमवलोक्य सर्वे सिंह-व्याब्रद्वीपिवृकप्रभृतयोऽरण्यनिवासिनो भयव्याकुलचित्ताः समन्तात्प-लायनिक्रयां कुर्वन्ति । कथयन्ति च—'न ज्ञायतेऽस्य कीद्दिग्वचे-15 ष्टितं पौरुषं च । तद्दूरतरं गच्छामः । उक्तं च—

> न यस्य चेष्टितं विद्यान्न कुछं न पराक्रमम् । न तस्य विश्वसेत्प्राज्ञो यदीच्छेच्छ्रियमात्मनः' ॥ २८४ ॥

चण्डरवोऽपि तान्मयन्याकुलितान्विज्ञायेदमाह—'भो मोः श्वापदाः, किं यूयं मां दृष्ट्वैव संत्रसा त्रज्य। तत्र मेतन्यम्। अहं त्रसणाद्य २० स्वयमेव सृष्ट्वामिहितः—'यच्छ्वापदानां मध्ये कश्चिद्राजा नास्ति। तत्त्वं मयाद्य सर्वश्वापदप्रभुत्वेऽभिषिक्तः ककुद्रुमाभिषः। ततो गत्वा श्वितितले तान्सर्वान्परिपालय' इति। ततोऽहमत्रागतः। तन्मम छत्र-च्छायायां सर्वेरेव श्वापदैर्वर्तितन्यम्। अहं ककुद्रुमो नाम राजा त्रेलोन्व्येऽपि संजातः। तच्छुत्वा सिंह्व्यात्रपुरःसराः श्वापदाः 'सामिन्, २५ प्रमो, समादिश' इति वदन्तस्तं परिवतः। अथ तेन सिंहस्यामान्त्यपद्वी प्रदत्ता। व्यात्रस्य श्वय्यापालत्वम्। द्वीपिनस्ताम्बूलाधिन्तिरः विकृतस्य द्वारपालक्त्वम् । द्वीपिनस्ताम्बूलाधिन्तिरः विकृतस्य द्वारपालक्त्वम् । द्वीपिनस्ताम्बूलाधिन्तिरः विकृतस्य द्वारपालक्त्वम् । स्वापनस्तिः सहास्त्राप्टा

पमात्रमपि न करोति । शृगालाः सर्वेऽप्यर्धचन्द्रं दत्त्वा निःसारिताः । एवं तस्य राज्यिकयायां वर्तमानस्य ते सिंहाद्यो मृगान्व्यापाद्य तत्पु-रतः प्रक्षिपन्ति । सोऽपि प्रसुधर्मेण सर्वेषां तान्प्रविभज्य प्रयच्छ-ति । एवं गच्छति काले कदाचित्तेन सभागतेन दूरदेशे शब्दायमानस्य 5 शृगालवृन्दस्य कोलाहलोऽश्रावि । तं शब्दं श्रुत्वा पुलकिततनुरानन्दा-श्रुपरिपूर्णनयन उत्थाय तारखरेण विरोतुमारव्धवान् । अथ ते सिंहादयस्तं तारखरमाकर्ण्य शृगालोऽयमिति मत्वा सलजमघोमुखाः क्षणमेकं स्थित्वा मिथः प्रोचुः—'भोः, वाहिता वयमनेन क्षुद्रशृगा-लेन । तद्वध्यताम्' इति । सोऽपि तदाकर्ण्य पलायितुमिच्छंस्तत्र 10 स्थान एव सिंहादिभिः खण्डशः कृतो मृतश्च । अतोऽहं त्रवीमि-'त्यक्ताश्चाभ्यन्तरा येन' इति ॥ तदाकर्ण्य पिङ्गलक आह—'भो दमनक, कः प्रत्ययोऽत्र विषये यत्स ममोपरि दुष्टबुद्धिः ।' स आह—'यद्य ममामे तेन निश्चयः कृतो यत्प्रमाते पिङ्गलकं विध-प्यामि, तदत्रैव प्रत्ययः । प्रमातेऽवसरवेलायामारक्तमुखनयनः स्फु-15 रिताधरो दिशोऽवलोकयन्ननुचितस्थानोपविष्टस्त्वां कूरदृष्टा विलोक-यिष्यति । एवं ज्ञात्वा यदुचितं तत्कर्तव्यम्।' इति कथयित्वा संजीव-कसकाशं गतस्तं प्रणम्योपविष्टः । संजीवकोऽपि सोद्वेगाकारं मन्द-गत्या समायान्तं तमुद्रीक्ष्य सादरतरमुवाच—'मो मित्र, स्वागतम्। चिरादृष्टोऽसि । अपि शिवं भवतः । तत्कथय येनादेयमपि तुम्यं -20 गृहागताय प्रयच्छामि । उक्तं च---

ते धन्यास्ते विवेकज्ञास्ते सभ्या इह मूतले । आगच्छन्ति गृहे येषां कार्यार्थं सुहृदो जनाः'॥ २८५॥

दमनक आह—'भोः कथं शिवं सेवकजनस्य।

संपत्तयः परायत्ताः सदा चित्तमनिर्वृतम् । सर्जावितेऽप्यविश्वासस्तेषां ये राजसेवकाः ॥ २८६ ॥

तथा च।

25

सेवया धनमिच्छद्भिः सेवकैः पश्य यत्कृतम् । CC-0. Prof.स्वातक्रयं व्यच्छरीरस्य मूहेसाविषः हारिसम् वीप्र ३३८७ विषाण USA

20

तावज्जन्मातिदुःसाय ततो दुर्गतता सदा। तत्रापि सेवया वृत्तिरहो दुःखपरम्परा ॥ २८८ ॥ जीवन्तोऽपि मृताः पञ्च श्रृयन्ते किल भारते । द्रिद्रो व्याघितो मूर्तः प्रवासी नित्यसेवकः ॥ २८९ ॥ नाश्चाति खेच्छयौत्युक्याद्विनिद्रो न प्रबुध्यते । 5 न नि:शङ्कं वचो त्रूते सेवकोऽप्यत्र जीवति ॥ २९०॥ सेवा श्ववृत्तिराख्याता यैस्तैर्मिथ्या प्रजल्पितम् । स्वच्छन्दं चरति श्वात्र सेवकः परशासनात् ॥ २९१ ॥ मूशय्या ब्रह्मचर्यं च कृशत्वं लघुमोजनम् । सेवकस्य यतेर्यद्वद्विशेषः पापधर्मजः ॥ २९२ ॥ 10 शीतातपादिकष्टानि सहते यानि सेवकः। धनाय तानि चाल्पानि यदि धर्मान मुच्यते ॥ २९३ ॥ मृदुनापि सुवृत्तेन सुमिष्टेनापि हारिणा । मोदकेनापि किं तेन निष्पत्तिर्यस्य सेवया' ॥ २९४ ॥ संजीवक आह—'अथ भवान्कि वक्तुमनाः ।' सोऽत्रवीत्—'मित्र, 15 सचिवानां मन्नमेदं कर्तुं न युज्यते । उक्तं च-

यो मन्नं स्वामिनो मिन्द्यात्साचिन्ये संनियोजितः। स हत्वा नृपकार्यं तत्स्वयं च नरकं त्रजेत्॥ २९५॥ येन यस्य कृतो मेदः सचिवेन महीपतेः। तेनाशस्त्रवधस्तस्य कृत इत्याह नारदः॥ २९६॥

तथापि मया तव स्नेहपाशबद्धेन मन्नमेदः कृतः । यतस्त्वं मम वचने-नात्र राजकुले विश्वस्तः प्रविष्टश्च । उक्तं च—

विश्रम्भाद्यस्य यो मृत्युमवामोति कथंचन ।
तस्य हत्या तदुत्था सा प्राहेदं वचनं मनुः ॥ २९७ ॥
तत्त्वोपरि पिङ्गलकोऽयं दुष्टवुद्धिः । कथितं चाद्यानेन मत्युरतश्चतु-25
प्कर्णतया—'यत्प्रमाते संजीवकं हत्वा समस्तमृगपरिवारं चिराचृप्तिं
नेष्यामि ।' ततः स मयोक्तः—'सामिन्, न युक्तमिदं यन्मित्रद्रोहेण
जीवनं क्रियते । उक्तं च—

अपि ब्रह्मवधं कृत्वा प्रायश्चित्तेन गुध्यति । CC-0. Proतिद्देशण Vविचीर्णेन पाक्षं नित्सुहद्वृतः billi र ९८३ Foundation USA ततस्तेनाहं सामर्षेणोक्तः—'भो दुष्टबुद्धे, संजीवकस्तावच्छप्पभोजी, वयं मांसाशिनः, तदसाकं स्तामाविकं वैरम्।' इति कथं रिपुरुपे-क्ष्यते । तसात्सामादिभिरुपायैर्हन्यते । न च हते तस्मिन्दोषः स्यात् । उक्तं च—

दत्त्वापि कन्यकां वैरी निह्न्तव्यो विपश्चिता । अन्योपायैरशक्यो यो हते दोषो न विद्यते ॥ २९९ ॥ कृत्याकृत्यं न मन्येत क्षत्रियो युघि संगतः । प्रसुसो द्रोणपुत्रेण धृष्टद्युझः पुरा हतः ॥ ३०० ॥

तदहं तस्य निश्चयं ज्ञात्वा त्वत्सकाशमिहागतः । सांप्रतं मे नास्ति 10 विश्वासघातकदोषः । मया सुगुप्तमन्नस्तव निवेदितः । अथ यत्ते प्रतिभाति तत्कुरुष्व' इति । अथ संजीवकस्तस्य तद्वज्रपातदारुणं वचनं श्रुत्वा मोहमुपागतः । अथ चेतनां रुव्ध्वा सवैराग्यमिदमाह— 'भोः, साध्वदमुच्यते—

दुर्जनगम्या नार्यः प्रायेणास्नेहवान्भवति राजा।

ऋपणानुसारि च घनं मेघो गिरिदुर्गवर्षी च॥ ३०१॥

अहं हि संमतो राज्ञो य एवं मन्यते कुवीः।

बलीवर्दः स विज्ञेयो विषाणपरिवर्जितः॥ ३०२॥

वरं वनं वरं मैक्षं वरं मारोपजीवनम्।

वरं व्याधिर्मनुष्याणां नाधिकारेण संपदः॥ ३०३॥

20 तद्युक्तं मया कृतं यदनेन सह मैत्री विहिता। उक्तं च—

ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुलम्।

तयोर्मेत्री विवाहश्च न तु पुष्टविपुष्टयोः॥ ३०४॥

तथा च---

मृगा मृगैः सङ्गमनुव्रजन्ति गाबश्च गोमिस्तुरगास्तुरङ्गैः । मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीमिः समानशीळव्यसनेषु सख्यम् ॥ ३०५ ॥ तद्मिद्गुःगुत्याः तं प्रसादसासि तथापि जामसादं सास्यति १ उक्ते ज्ञास्यति १ निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति श्रुवं स तस्यापगमे प्रशाम्यति । अकारणद्वेषपरो हि यो भवे-त्कथं नरस्तं परितोषयिष्यति ॥ ३०६ ॥

अहो, साधु चेदमुच्यते—

5

भक्तानामुपकारिणां परिहतन्यापारयुक्तात्मनां सेवासंन्यवहारतत्त्वविदुषां द्रोहच्युतानामपि । न्यापितः स्खलितान्तरेषु नियता सिद्धिर्भवेद्वा न वा तसादम्बुपतेरिवावनिपतेः सेवा सदाशङ्किनी ॥ ३०७॥

तथा च ।

10

भावसिग्धैरुपकृतमि द्वेष्यतां याति लोके साक्षादन्यैरपकृतमि प्रीतये चोपयाति । दुर्जाह्यत्वान्नृपतिमनसां नैकभावाश्रयाणां

सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ ३०८ ॥ तत्परिज्ञातं मया यत्प्रसादमसहमानेः समीपवर्तिभिरेष पिङ्गळकः प्र-15 कोपितः । तेनायं ममादोषस्याप्येवं वदति । उक्तं च—

प्रमोः प्रसादमन्यस्य न सहन्तीह सेवकाः । सपत्न इव संकुद्धाः सपत्याः सुकृतैरिप ॥ २०९ ॥ भवति चैवं यद्गुणवत्सु समीपवर्तिषु गुणहीनानां न प्रसादो भवति । उक्तं च—

20

गुणवत्तरपात्रेण च्छाद्यन्ते गुणिनां गुणाः ।
रात्रौ दीपशिखाकान्तिर्न भानावुदिते सित' ॥ ३१० ॥
दमनक आह—'भो मित्र, यद्येवं तन्नास्ति ते भयम् । प्रकोपितोऽपि
स दुर्जनैस्तव वचनरचनया प्रसादं यास्यति' । स आह—'भोः, न
युक्तमुक्तं भवता । छघूनामपि दुर्जनानां मध्ये वस्तुं न शक्यते। उपा- 25
यान्तरं विधाय ते नूनं प्रन्ति । उक्तं च—

बहवः पण्डिताः क्षुद्राः सर्वे मायोपजीविनः । कुर्युः कृत्यमकृत्यं वा उष्ट्रे काकादयो यथा' ॥ ३११ ॥

द्मनिक आहु Vr क्यमेतत् le tiसो ऽत्रवीत् thi. Digitized by S3 Foundation USA

# कथा ११।

किसिश्चिद्वनोहेशे मदोत्कटो नाम सिंहः प्रतिवसित सा। तस्य चानुचरा अन्ये द्वीपिवायसगोमायवः सन्ति । अथ कदाचितै-रितस्ततो अमिद्धः सार्थअष्टः ऋथनको नामोष्ट्रो दृष्टः । अथ सिंह ५ आह—'अहो, अपूर्विमिदं सत्त्वम् । तज्ज्ञायतां किमेतदारण्यकं प्राम्यं वा' इति । तच्छुत्वा वायस आह—'मो स्वामिन्, प्राम्यो-ऽयमुष्ट्रनामा जीविवशेषस्तव मोज्यः । तद्यापाद्यताम् ।' सिंह आह—'नाहं गृहमागतं हिन्म । उक्तं च—

गृहे शत्रुमपि प्राप्तं विश्वस्तमकुतोभयम् ।

1.0 यो हन्यात्तस्य पापं स्याच्छतब्राह्मणघातजम् ॥ ३१२ ॥ तद्भयप्रदानं दत्त्वा मत्सकाशमानीयतां येनास्यागमनकारणं पृच्छा-मि । अथासौ सर्वेरपि विश्वास्याभयपदानं दत्त्वा मदोत्कटसकाशमा-नीतः प्रणम्योपविष्टश्च । ततस्तस्य प्रच्छतस्तेनात्मवृत्तान्तः सार्थभ्रंश-समुद्भवो निवेदितः। ततः सिंहेनोक्तम्—'भोः कथनक, मा त्वं प्रामं 15 गत्वा भ्योऽपि भारोद्वहनकष्टभागी भूयाः । तदत्रैवारण्ये निर्विशङ्को मरकतसदृशानि शष्पात्राणि मक्षयन्मया सह सदैव वस' । सोऽपि 'तथा' इत्युक्त्वा तेषां मध्ये विचरन्न कुतोऽपि भयमिति सुखेनास्ते। तथान्येद्यर्भदोत्कटस्य महागजेनारण्यचारिणा सह युद्धमभवत् । तत-स्तस्य दन्तमुश्रलप्रहारैर्व्यथा संजाता । व्यथितः कथमपि प्राणैर्न वि-<sup>20</sup> युक्तः । अथ शरीरासामर्थ्याच कुत्रचित्पदमपि चलितं शक्तोति । तेऽपि सर्वे काकादयोऽपमुत्वेन क्षुधाविष्टाः परं दुः सं मेजुः । अथ तान्सिहः प्राह-भोः, अन्विष्यतां कुत्रचित्किचित्सत्त्वं येनाहमे-तामपि दशां प्राप्तस्तद्भत्वा युष्मद्भोजनं संपादयामि'। अथ ते चत्वा-रोऽपि अमितुमारव्या यावन्न किंचित्सत्त्वं पश्यन्ति तावद्वायसश्ट-25 गास्त्री परस्परं मन्नयतः । शृगास्त्र आह—'भो वायस, किं प्रमृतन्रा-न्तेन । अयमसाकं प्रमोः क्रथनको विश्वस्तस्तिष्ठति । तदेनं हत्वा प्राणयात्रां कुर्मः ।' वायस आह—'युक्तमुक्तं मवता । परं स्वामिना तस्याभयप्रदानं दत्तमास्ते न वध्योऽयमिति ।' शृगाल आह—'मो वायस, अहं खामिनं विज्ञाप्य तथा करिष्ये यथा खामी वघं करि-30 ज्यति । तत्तिष्ठन्त भवन्तोऽत्रेव् ion यावतहं ।। गृहं । समोग्रहां ।। प्रभोग्रहां ।। प्रभोग्रहां ।। प्रभाग्रहां ।। प्रभाग्रह हीत्वा चागच्छामि ।' एवमिमधाय सत्वरं सिंहमुद्दिश्य प्रस्थितः । अथ सिंहमासाचेदमाह—'स्वामिन्, समस्तं वनं ज्ञान्त्वा वयमागताः । न किंचित्सत्त्वमासादितम् । तिंकं कुर्मो वयम् । संप्रति वयं वुसु-क्षया पदमेकमपि प्रचिलतुं न शकुमः । देवोऽपि पथ्याशी वर्तते । तद्यदि देवादेशो भवति तत्कथनकपिशितेनाद्य पथ्यिकया कियते । अथ सिंहस्तस्य तद्दारुणं वचनमाकण्यं सकोपमिदमाह—'धिक्पापा-धम, यद्येवं मूयोऽपि वदसि, ततस्त्वां तत्क्षणमेव विषयामि । यतो मया तस्थामयं पदत्तम्, तत्कथं व्यापादयामि । उक्तं च—

न गोप्रदानं न महीप्रदानं न चान्नदानं हि तथा प्रधानम् । यथा वदन्तीह बुधाः प्रधानं सर्वप्रदानेष्वभयप्रदानम्'॥ ३१३॥

10

तच्छुत्वा शृगाल आह—'स्नामिन्, यद्यभयप्रदानं दत्त्वा वधः क्रियते तदैष दोषो भवति । पुनर्यदि देवपादानां भक्त्या स आत्मनो जीवितव्यं प्रयच्छिति तन्न दोषः । ततो यदि स स्वयमेबात्मानं वधाय १६ नियोजयित तद्वध्यः । अन्यथासानं मध्यादेकतमो वध्य इति । यतो देवपादाः पथ्याशिनः क्षुन्निरोधादन्त्यां दशां यास्यन्ति । तिकिन्मेतैः प्राणेरसाकं ये स्नाम्यर्थे न यास्यन्ति । अपरं पश्चादप्यसामि-विद्विप्रवेशः कार्यः, यदि स्नामिपादानां किचिदनिष्टं भविष्यति । उक्तं च—

यसिन्कुले यः पुरुषः प्रधानः स सर्वयतैः परिरक्षणीयः । तसिन्वनष्टे कुळसारम्ते न नामिषक्के ह्यरयो वहन्ति' ॥ ३१४ ॥

तदाकण्यं मदोत्कर आहं—'यद्येवं तत्कुरुष्व यद्रोचते ।' तच्छुत्वा 25 स सत्वरं गत्वा तानाह—'भोः, खामिनो महत्यवस्था वर्तते । तिकं पर्यटितेन । तेन विना कोऽत्रास्मान्दक्षयिष्यति । तद्गत्वा तस्य क्षु-द्रोगात्परहोकं प्रस्थितस्थात्मशरीरदानं कुर्मः, येन खामिप्रसादस्था-नृणतां गान्छासः प्रविकंतन्त्र निर्माटकां । अधिकंति । तद्गतां । अधिकंति । त्यानिष्ठासः प्रविकंति । अधिकंति 'आपदं प्राप्तुयात्स्वामी यस्य भृत्यस्य पश्यतः ।
प्राणेषु विद्यमानेषु स भृत्यो नरकं व्रजेत्' ॥ ३१५ ॥
तदनन्तरं ते सर्वे बाष्पपूरितदृशो मदोत्कटं प्रणम्योपविष्टाः । तान्दृष्ट्या
मदोत्कट आह—'भोः, प्राप्तं दृष्टं वा किंचित्सत्त्वम् ।' अथ तेषां
मध्यात्काकः प्रोवाच—'स्वामिन्, वयं तावत्सर्वत्र पर्यटिताः । परं न
किंचित्सत्त्वमासादितं दृष्टं वा । तद्य मां भक्षयित्वा प्राणान्धारयतु
स्वामी, येन देवस्याश्वासनं भवति मम पुनः स्वर्गप्राप्तिरिति । उक्तं च—

'स्वाम्यर्थे यस्त्यजेत्प्राणान्भृत्यो भक्तिसमन्वितः । परं स पदमामोति जरामरणवर्जितम् ॥ ३१६ ॥

10 तच्छुत्वा शृगाल आह—'भोः, खल्पकायो भवान् । तव भक्षणा-त्वामिनस्तावत्प्राणयात्रा न भवति । अपरो दोषश्च तावत्समुत्पद्यते । उक्तं च—

> काकमांसं शुनोच्छिष्टं खल्पं तदिप दुर्बेरुम् । मक्षितेनापि किं तेन तृप्तिर्येन न जायते ॥ ३१७ ॥

15 तह्शिता खामिमक्तिर्मवता । गतं चानृण्यं भर्तृपिण्डस्य । प्राप्तश्चोम-यह्योके साधुवादः । तदपसराम्रतः । अहं खामिनं विज्ञापयामि । तथानुष्ठिते शृगाहः सादरं प्रणम्योपविष्टः—'खामिन्, मां मक्षयि-त्वाद्य प्राणयात्रां विधाय ममोमयह्योकपाप्तिं कुरु । उक्तं च—

स्वास्यायत्ताः सदा प्राणा मृत्यानामर्जिता घनैः ।

20 यतस्ततो न दोषोऽस्ति तेषां ग्रहणसंभवः' ॥ ३१८ ॥

अथ तच्छुत्वा द्वीप्याह—'भोः, साधूक्तं भवता । पुनर्भवानिष स्वरूपकायः स्वजातिश्च । नसायुधत्वादमक्ष्य एव । उक्तं च—

नामक्ष्यं मक्षयेत्प्राज्ञः प्राणैः कण्ठगतैरि । विशेषात्तद्पि स्तोकं स्रोकद्वयविनाशकम् ॥ ३१९ ॥ 25 तह्शितं त्वयात्मनः कौलीन्यम् । अथवा साधु चेद्मुच्यते— एतद्वय कुलीनानां नृपाः कुर्वन्ति संग्रहम् । आदिमध्यावसानेषु न ते गच्छन्ति विक्रियाम् ॥ ३२० ॥ ८८-तद्वपस्राग्नतः सेनाहं स्वामिनं तिज्ञाप्रसामिन्। ते ज्ञासन्तिहिते द्विप्री प्र-

25

णम्य मदोत्कटमाह—'स्वामिन्, क्रियतामद्यं मम प्राणैः प्राणयात्रा । दीयतामक्षयो वासः स्वर्गे । मम विस्तार्थतां क्षितितले प्रभूततरं यशः । तन्नात्र विकल्पः कार्यः । उक्तं च—

मृतानां स्वामिनः कार्ये भृत्यानामनुवर्तिनाम् ।

भवेत्स्वर्गेऽक्षयो वासः कीर्तिश्च घरणीतले'॥ ३२१॥ 5 तच्छुत्वा कथनकश्चिन्तयामास—'एतैस्तावत्सर्वेरिप शोभनानि वा-क्यानि प्रोक्तानि । न चैकोऽपि स्तामिना विनाशितः । तदहमपि प्राप्तकालं विज्ञापयामि, येन मम वचनमेते त्रयोऽपि समर्थयन्ति ।' इति निश्चित्य प्रोवाच—'भोः, सत्यमुक्तं भवता । परं भवानपि नस्तायुषः तत्कथं भवन्तं स्तामी भक्षयति । उक्तं च— 10

मनसापि खजात्यानां योऽनिष्टानि प्रचिन्तयेत्।

मवन्ति तस्य तान्येव इह्छोके परत्र च ॥ ३२२ ॥ तदपसराप्रतः, येनाहं स्वामिनं विज्ञापयामि ।' तथानुष्ठिते ऋयन-कोऽप्रे स्थित्वा प्रणम्योवाच—'स्वामिन्, एते तावदमस्या भवताम् । तन्मम प्राणैः प्राणयात्रा विधीयताम्, येन ममोमयछोकप्राप्तिर्भवति । 15 उक्तं च—

न यज्वानोऽपि गच्छन्ति तां गतिं नैव योगिनः । यां यान्ति प्रोज्झितप्राणाः स्वाम्ययें सेवकोत्तमाः'॥ ३२३॥ एवममिहिते ताभ्यां शृगालचित्रकाभ्यां विदारितोभयकुक्षिः क्रथनकः प्राणानत्याक्षीत् । ततश्च तैः क्षुद्रपण्डितैः सर्वैर्भक्षितः । अतोऽहं 20 त्रवीमि—'बहवः पण्डिताः क्षुद्राः' इति ॥ तद्भद्र, क्षुद्रपरिवारोऽयं ते राजा मया सम्यग्ज्ञातः । सतामसेव्यश्च । उक्तं च—

अशुद्धप्रकृतौ राज्ञि जनता नानुरज्यते । यथा गृष्ठसमासन्नः कल्रहंसः समाचरेत् ॥ ३२४ ॥

तथा च।

गृत्राकारोऽपि सेव्यः स्याद्धंसाकारैः समासदैः ।
हंसाकारोऽपि संत्याज्यो गृत्राकारैः स तैर्नृपः ॥ ३२५ ॥
तन्नृनं ममोऽपरि केनचिहुर्जनेनायं प्रकोपितः, तेनैवं वदति । अथवा
भवस्येसत्ऽक्षिण्डक्तंः ज्ञान्तरा Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

मृदुना सिलेलेन मन्यमाना-न्यवघृष्यन्ति गिरेरपि खलानि । उपजापविदां च कर्णजापैः

किसु चेतांसि मृदूनि मानवानाम् ॥ ३२६ ॥

कर्णविषेण च मग्नः किं किं न करोति वालिशो लोकः । क्षपणकतामपि घत्ते पिवति सुरां नरकपालेन ॥ ३२७ ॥

अथवा साध्वदमुच्यते-

पादाहतोऽपि दृढदण्डसमाहतोऽपि
यं दंष्ट्रया स्पृशति तं किल हन्ति सर्पः।
कोऽप्येष एव पिशुनोग्रमनुष्यधर्मः
कर्णे परं स्पृशति हन्ति परं समूलम्॥ ३२८॥

तथा च-

10

अहो खळमुजङ्गस्य विपरीतो वधकमः । कर्णे लगति चैकस्य प्राणैरन्यो वियुज्यते ॥ ३२९ ॥

15 तदेवं गतेऽपि किं कर्तव्यमित्यहं त्वां सुहृद्भावात्प्रच्छामि ।' दमनक आह—'तहेशान्तरगमनं युज्यते । नैवंविषस्य कुसामिनः सेवां विषातम् । उक्तं च—

> गुरोरप्यविष्ठप्तस्य कार्याकार्यमजानतः । उत्पथन्रतिपन्नस्य परित्यागो निषीयते' ॥ ३३० ॥

20 संजीवक आह—'असाकमुपरि खामिनि कुपिते गन्तुं न शक्यते, न चान्यत्र गतानामपि निर्वृतिभैवति । उक्तं च—

महतां योऽपराध्येत दूरस्थोऽस्मीति नाश्वसेत्।

दीवौँ बुद्धिमतो बाह्न ताभ्यां हिंसति हिंसकम् ॥ ३३१॥

तद्युद्धं मुक्त्वा मे नान्यदस्ति श्रेयस्करम् । उक्तं च-

25 न तान्हि तीर्थेस्तपसा च छोका-न्सर्गेषिणो दानशतैः सुदृत्तैः ।

क्षणेन यान्यान्ति रणेषु घीराः

CC-0. Prof. Satya Vraमाणान्समुज्झन्ति । हि प्रयोगसुर्योकाः स्। S ३।३, त्वा usA

मृतैः संप्राप्यते खर्गो जीवद्भिः कीर्तिरुत्तमा ।
तदुभावि शूराणां गुणावेतौ सुदुर्लभौ ॥ ३३३ ॥
रुलाटदेशे रुपिरं सवतु
शूरस्य यस्य प्रविशेच वक्ते ।
तत्सोमपानेन समं भवेच
संप्रामयश्चे विधिवत्प्रदिष्टम् ॥ ३३४ ॥

5

तथा च।

होमार्थैविधिवत्प्रदानविधिना सद्विपवृन्दार्चनै-र्यज्ञैर्मूरिसुदक्षिणैः सुविहितैः संप्राप्यते यत्फरुम् । सत्तीर्थाश्रमवासहोमनियमैश्चान्द्रायणाद्यैः कृतैः

10

पुंमित्तत्फलमाहवे विनिहतैः संप्राप्यते तत्कुणात् ॥ ३३५॥ तदाकण्यं दमनकश्चिन्तयामास—'युद्धाय कृतिनश्चयोऽयं दृश्यते दुरात्मा । तद्यदि कदाचित्तीक्ष्णश्वक्षाभ्यां खामिनं प्रहरिप्यति तन्म-हाननर्थः संपत्त्यते । तदेनं भूयोऽपि खबुद्धा प्रवोध्य तथा करोमि यथा देशान्तरगमनं करोति ।' आह च—'भो मित्र, सम्यगभिहितं । भवता । परं किंतु कः खामिमृत्ययोः संप्रामः । उक्तं च—

बलवन्तं रिपुं दृष्ट्या किलात्मानं प्रकोपयेत् । बलवङ्गिश्च कर्तव्या शरचन्द्रप्रकाशता ॥ ३३६ ॥

अन्यच ।

शत्रोर्विक्रममज्ञात्वा वैरमारमते हि यः । स पराभवमामोति समुद्रष्टिहिमाद्यथा' ॥ ३३७ ॥ संजीवक आह—'कथमेतत् ।' सोऽत्रवीत्— कथा १२ । 20

कसिश्चित्समुद्रतीरैकदेशे टिट्टिमदम्पती प्रतिवसतः स । ततो गच्छिति काल ऋतुसमयमासाद्य टिट्टिमी गर्भमाघत । अथासन्नप्रसवा 25 सती सा टिट्टिममूचे—'मो, कान्त, मम प्रसवसमयो वर्तते । तद्विचिन्त्यतां किमिप निरुपद्रवं स्थानम्, येन तत्राहमण्डकविमोक्षणं करोमि ।' टिट्टिमः प्राह—'मेंद्रे, रम्योऽयं समुद्रप्रदेशः । तद्त्रैव प्रसिवः किमि । समुद्रप्रदेशः । तद्त्रैव

मत्तगजेन्द्रानि समाकर्षति । तद्दूरमन्यत्र किंचित्स्थानमन्विष्यताम् ।' तच्छुत्वा विहस्य टिट्टिमः प्राह—'भद्रे, युक्तमुक्तं भवत्या । का मात्रा समुद्रस्य या मम दूषयिष्यति प्रसृतिम् । किं न श्रुतं भवत्या—

बद्धाम्बरचरमार्गे व्यपगतधूमं सदा महद्भयदम्।

मन्दमतिः कः प्रविशति हुताशनं खेच्छया मनुजः ॥ ३३८ ॥
 मत्तेमकुम्मविद्छनकृतश्रमं स्रुप्तमन्तकप्रतिमम् ।
 यमलोकदर्शनेच्छुः सिंहं बोधयति को नाम ॥ ३३९ ॥
 को गत्वा यमसदनं खयमन्तकमादिशत्यजातभयः ।
 प्राणानपहर मत्तो यदि शक्तिः काचिद्स्ति तव ॥ ३४० ॥
 पालेयलेशमिश्रे मरुति प्रामातिके च वाति जडे ।
 गुणदोषज्ञः पुरुषो जलेन कः शीतमपनयति ॥ ३४१ ॥

तसाद्विश्रव्धात्रैव गर्भ मुख्य । उक्तं च

यः पराभवसंत्रस्तः खस्थानं संत्यजेन्नरः ।.

तेन चेत्पुत्रिणी माता तद्धन्ध्या केन कथ्यते' ॥ ३४२ ॥ 15 तच्छुत्वा समुद्रश्चिन्तयामास—'अहो गर्वः पक्षिकीटस्यास्य । अथवा साध्विदमुच्यते—

उत्क्षिप्य टिट्टिभः पादावास्ते भङ्गभयाद्दिवः। खचित्तकल्पितो गर्वः कस्य नात्रापि विद्यते ॥ ३४३ ॥

तन्मयास्य प्रमाणं कुत्ह्छाद्पि द्रष्टव्यम् । किं ममैषोऽण्डापहारे 20 कृते करिष्यति ।' इति चिन्तयित्वा स्थितः । अथ प्रसवानन्तरं प्राणयात्रार्थं गतायाष्टिहिभ्याःसमुद्रो वेछाव्याजेनाण्डान्यपजहार । अथा-याता सा टिहिभी प्रसवस्थानं शून्यमवछोक्य प्ररूपन्ती टिहिभमूचे—'भो मूर्ख, कथितमासीन्मया ते यत्समुद्रवेछयाण्डानां विनाशो भविष्यति । तद्दूरतरं त्रजावः । परं मूढतयाहंकारमाश्रित्य मम वचनं न 25 करोषि । अथवा साध्वदमुच्यते—

'सुहृदां हितकामानां न करोतीह यो वचः । स कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठान्द्रष्टो विनश्यति' ॥ ३४४ ॥ CC-0. Pr**टिट्टिस** आहम्मद्भा कश्रमेतत् । श्रे असम्बनीत् mized by S3 Foundation USA

#### कथा १३।

अस्ति कसिंश्चिज्ञलाशये कम्बुग्रीवो नाम कच्छपः। तस्य च संकटविकटनाझी मित्रे हंसजातीये परमस्नेहकोटिमाश्चिते नित्यमेव सरस्तीरमासाद्य तेन सहानेकदेविषमहर्षीणां कथाः कृत्वास्तमयवे-लायां स्वनीडसंश्चयं कुरुतः। अथ गच्छता कालेनानावृष्टिवशात्सरः 5 शनैः शनैः शोषमगमत्। ततस्तद्दुःसदुःस्तितौ तावूचतुः—'मो मित्र, जम्बालशोषमेतत्सरः संजातम्। तत्कथं भवान्मविष्यतीति व्याकुल्दं नो हृदि वर्तते।' तच्छुत्वा कम्बुग्रीव आह—'मोः सांप्रतं नास्त्यसाकं जीवितव्यं जलाभावात्। तथाप्युपायश्चिन्त्यता-मिति। उक्तं च—

त्याज्यं न वैर्थं विधुरेऽपि काले वैर्यात्कदाचिद्गतिमामुयात्सः । यथा समुद्रेऽपि च पोतमङ्गे सांयात्रिको वाञ्छति तर्तुमेव ॥ ३४५ ॥

अपरं च ।

15

मित्रार्थे वान्धवार्थे च बुद्धिमान्यतते सदा । जातास्वापत्यु यक्तेन जगादेदं वचो मनुः ॥ ३४६ ॥ तदानीयतां काचिदृढरज्जुरुषु काष्ठं वा । अन्विष्यतां च प्रमृतज्ञरु-सनाथं सरः, येन मया मध्यप्रदेशे दन्तैर्गृहीते सित युवां कोटिमा-गयोस्तत्काष्ठं मया सिहतं संगृष्ध तत्सरो नयथः ।' तावूचतुः—20 'मो मित्र, एवं करिष्यावः । परं मवता मौनत्रतेन स्थातव्यम् । नो चेत्तव काष्ठात्पातो मविष्यति ।' तथानुष्ठिते गच्छता कम्बुप्रीवेणाघो-मागव्यवस्थितं किंचित्पुरमाछोकितम् । तत्र ये पौरास्ते तथा नीय-मानं विह्योक्य सिवस्मयमिद्मूचुः—'अहो, चक्राकारं किमिप पिक्षभ्यां नीयते । पश्यत पश्यत ।' अथ तेषां कोछाह्छमाकण्यं कम्बुप्रीव 25 आह्—'भोः, किमेष कोछाह्छः' इति वक्तुमना अर्घोक्ति पिततः पौरैः सण्डशः कृतश्च । अतोऽहं त्रवीमि—'मुहृदां हितकामानाम्' इति ॥ तथा च ।

अनागतिवधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तया । CC-0. Prof**द्वावेतो खुरुमेधेते यद्भविष्मो** अविनश्यिति izll हरे अप्राधितां USA

## टिट्टिम आह—'कथमेतत्'। साववीत्— कथा १४।

कसिंश्चिज्जलाशयेऽनागतिवधाता प्रत्युत्पन्नमितर्यद्भविष्यश्चेति त्रयो मत्स्याः सन्ति । अथ कदाचित्तं जलाशयं दृष्ट्वा गच्छद्भिर्म-उत्स्यजीविमिरुक्तम्—'यदहो, बहुमत्स्योऽयं हृदः कदाचिद्पि नासामिरन्वेषितः । तद्य तावदाहारवृत्तिः संजाता । संध्यासमयश्च संवृत्तः । ततः प्रभातेऽत्रागन्तव्यमिति निश्चयः ।' अतस्तेषां तत्कुलि-शपातोपमं वचः समाकर्ण्यानागतिवधाता सर्वान्मत्स्यानाह्न्येदमूचे— 'अहो, श्चतं भवद्भिर्यन्मत्स्यजीविमिरमिहितम् । तद्रात्रावपि गम्यतां 10 किंचिन्निकटं सरः । उक्तं च—

अशक्तैर्बिलनः शत्रोः कर्तव्यं प्रपलायनम् । संश्रितव्योऽथवा दुर्गो नान्या तेषां गतिर्मवेत् ॥ ३४८ ॥ तत्रूनं प्रमातसमये मत्स्यजीविनोऽत्र समागम्य मत्स्यसंक्षयं करि-प्यन्ति । एतन्मम मनसि वर्तते । तन्न युक्तं सांप्रतं क्षणमप्यत्राव-

15 स्थातुम् । उक्तं च-

विद्यमाना गतिर्येषामन्यत्रापि सुखावहा ।
ते न पश्यन्ति विद्वांसो देहमङ्गं कुलक्षयम्'॥ ३४९॥
तदाकर्ण्य प्रत्युत्पन्नमतिः प्राह—'अहो, सत्यमभिहितं भवता। ममाप्यभीष्टमेतत् । तदन्यत्र गम्यतामिति । उक्तं च—

20 परदेशभयाद्भीता बहुमाया नपुंसकाः । स्वदेशे निधनं यान्ति काकाः कापुरुषा मृगाः ॥ ३५० ॥ यस्यास्ति सर्वत्र गतिः स कसा-त्स्वदेशरागेण हि याति नाशम् । तातस्य कूपोऽयमिति ब्रुवाणाः

क्षारं जलं कापुरुषाः पिबन्ति'॥ ३५१॥
अथ तत्समाकर्ण्य प्रोचैिवहस्य यद्भविष्यः प्रोवाच—'अहो, न भवच्यां
मिन्नतं सम्यगेतिदिति, यतः किं वाब्मात्रेणापि तेषां पितृपैतामिहकमेतत्सरस्यकुं युज्यते यद्यायुःक्षयोऽस्ति तदन्यत्र गतानामिष मृत्युर्भ-

CC-0. Paragraph of Sanni Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

अरिक्षतं तिष्ठति दैवरिक्षतं सुरिक्षतं दैवहतं विनश्यति । जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः

कृतप्रयत्नोऽपि गृहे विनश्यति ॥ ३५२ ॥

तदहं न यास्यामि । भवन्द्यां च यत्प्रतिभाति तत्कर्तव्यम् ।' अथ कि तस्य तं निश्चयं ज्ञात्वानागतिविधाता प्रत्युत्पन्नमितिश्च निष्कान्तौ सह परिजनेन । अथ प्रभाते तैर्मत्स्यजीविभिजीलैसाज्जलाश्यमालोड्य यद्भविष्येण सह तत्सरो निर्मत्स्यतां नीतम् । अतोऽहं त्रवीमि— 'अनागतिवधाता च' इति ॥ तच्छुत्वा टिट्टिभ आह—'भद्रे, किं मां यद्भविष्यसदशं संभावयसि । तत्पश्य मे बुद्धिप्रभावं यावदेनं दुष्ट- 10 समुद्रं खच्छवा शोषयामि ।' टिट्टिभ्याह—'अहो, कस्ते समुद्रेण सह विग्रहः । तन्न युक्तमस्योपिर कोपं कर्तुम् । उक्तं च—

पुंसामसम्थानामुपद्रवायात्मको भवेत्कोपः । पिठरं ज्वलद्तिमात्रं निजपार्श्वानेव दहतितराम् ॥ ३५३ ॥

तथा च।

15.

अविदित्वात्मनः शक्तिं परस्य च समुत्सुकः । गच्छन्नभिमुखो नाशं याति वह्नौ पतङ्गवत्'॥ ३५४॥ टिट्टिम आह—'प्रिये, मा मैवं वद । येषामुत्साहशक्तिर्भवति ते सक्पा अपि गुरून्विक्रमन्ते । उक्तं च—

विशेषात्परिपूर्णस्य याति शत्रोरमर्पणः । आभिमुख्यं शशाङ्कस्य यथाद्यापि विधुंतुदः॥ ३५५॥

तथा च।

प्रमाणाद्धिकस्यापि गण्डश्याममदच्युतेः । पदं मूर्प्ति समाघते केसरी मत्तदन्तिनः ॥ ३५६॥

तथा च।

25

20.

वालस्यापि रवेः पादाः पतन्त्युपरि मूमृताम् ।
तेजसा सह जातानां वयः कुत्रोपयुज्यते ॥ ३५७ ॥
हस्ती स्थूलतरः स चाङ्कुशवशः किं हस्तिमात्रोऽङ्कुशः

CC-0. Prof. sस्पे अववालिते प्राणवयति तमि हीप्रसाहं उमे oundation USA

वज्रेणापि हताः पतन्ति गिरयः किं वज्रमात्रो गिरि-स्तेजो यस्य विराजते स बळवान्स्थूलेषु कः प्रत्ययः ॥३५८॥ तदनया चञ्च्यास्य सकलं तोयं ग्रुष्कस्थलतां नयामि ।' टिहिभ्याह— 'भोः कान्त, यत्र जाह्वी नवनदीशतानि गृहीत्वा नित्यमेव ग्रिवशित, तथा सिन्धुश्च, तत्कथं त्वमष्टादशनदीशतैः पूर्यमाणं तं विभुषवाहिन्या चञ्चवा शोषयिष्यसि । तत्किमश्रद्धेयेनोक्तेन ।' टिहिम आह—'प्रिये,

अनिर्वेदः श्रियो म्हं चञ्चमें होहसंनिमा ।
अहोरात्राणि दीर्घाणि समुद्रः किं न शुष्यित ॥ ३५९ ॥

10 दुरिधामः परमागो यावत्पुरुषेण पौरुषं न कृतम् ।
जयित तुलामिरूढो मासानिप जलदपटलानि' ॥ ३६० ॥

टिट्टिभ्याह—'यदि त्वयावश्यं समुद्रेण सह विम्रहानुष्ठानं कार्यम् ,
तदन्यानिप विहङ्गमानाहूय सुह्द्जनसहित एवं समाचर । उक्तं च—
बहुनामप्यसाराणां समवायो हि दुर्जयः ।

15 तृणैरावेष्टाते रज्जुर्येन नागोऽपि बच्चते ॥ ३६१ ॥

तथा च।

चटका काष्ठकूटेन मिक्षका द्देरैस्तथा।
महाजनविरोधेन कुझरः प्ररुयं गतः'॥ ३६२॥
टिट्टिम आह—'कथमेतत्।' सा प्राह—
20 कथा १५।

किंसिश्चद्वनोदेशे चटकदम्पती तमालतरुकृतनिलयो प्रतिवसतः सा । अथ तयोर्गच्छता कालेन संततिरभवत्। अन्यसिन्नहिन प्रमत्तो वनगजः किश्चित्तं तमालवृक्षं घर्मार्तरछायार्थी समाश्रितः । ततो मदोत्कर्षातां तस्य शासां चटकाश्रितां पुष्कराप्रेणाकृष्य बभञ्ज । 25 तस्या मङ्गेन चटकाण्डानि सर्वाणि विशीर्णानि । आयुःशेषतया च चटको कथमपि प्राणैर्न वियुक्तौ । अथ चटका खाण्डभङ्गाभिमृता प्रलापान्कुर्वाणा न किंचित्सुखमाससाद । अत्रान्तरे तस्यास्तान्प्रलापान्श्चर्त्वा काष्ठकृटो नाम पक्षी तस्याः परमसुहृत्तहुःखदुः वितोऽभ्येत्य प्रतासुकाच्यान्त्र भगमित् विश्वणा प्रलापेन विश्वतंत्र स्वास्तान्प्रला

नष्टं मृतमतिकान्तं नानुशोचन्ति पण्डिताः। पण्डितानां च मूर्खाणां विशेषोऽयं यतः स्पृतः ॥ ३६३ ॥ तथा च।

अशोच्यानीह भूतानि यो मूढस्तानि शोचित । स दुःखे रुमते दुःखं द्वावनर्थी निषेवते ॥ ३६४ ॥ अन्यच ।

श्रेप्माश्रु वान्यवैर्मुक्तं प्रेतो मुद्गे यतोऽवशः। तसान रोदितव्यं हि कियाः कार्याश्च शक्तितः' ॥ ३६५॥ चटका प्राह- अस्त्वेतत् । परं दुष्टगजेन मदान्मम संतानक्षयः कृतः । तद्यदि मम त्वं सुहृत्सत्यस्तदस्य गजापसदस्य कोऽपि वघोपाय- 10 श्चिन्त्यताम्, यस्यानुष्ठानेन मे संततिनाशदुःसमपसरति । उक्तं च-

आपदि येनापकृतं येन च हसितं दशासु विषमासु । अपकृत्य तयोरुभयोः पुनरपि जातं नरं मन्ये'॥ ३६६॥

काष्ट्रकूट आह—'भगवति, सत्यमभिहितं भवत्या । उक्तं च—

स सुहृद्धसने यः स्याद्न्यजात्युद्भवोऽपि सन्। वृद्धौ सर्वोऽपि मित्रं स्यात्सर्वेषामेव देहिनाम् ॥ ३६७ ॥

स सुहृद्धसने यः स्यात्स पुत्रो यस्तु भक्तिमान्। स भृत्यो यो विधेयज्ञः सा मार्या यत्र निर्वृतिः ॥ ३६८ ॥ तत्पश्य मे बुद्धिप्रभावम् । परं ममापि सुहृद्भूता वीणारवा नाम मक्षिकास्ति । तत्तामाहूयागच्छामि, येन स दुरात्मा दुष्टगजो व-20 ध्यते।' अथासौ चटकया सह मिक्षकामासाद्य प्रोवाच-'भद्रे, ममे-ष्टेयं चटका केनचिहुष्टगजेन परामूताण्डस्फोटनेन । तत्तस्य वघोपा-यमनुतिष्ठतो मे साहाय्यं कर्तुमर्हिस ।' मिक्षकाप्याह—'भद्र, किसु-च्यतेऽत्र विषये । उक्तं च--

पुनः प्रत्युपकाराय मित्राणां कियते प्रियम् । 25 यत्पुनर्मित्रमित्रस्य कार्यं मित्रैने किं कृतम् ॥ ३६९ ॥ सत्यमेतत् । परं ममापि मेको मेघनादो नाम सित्रं तिष्ठति । तम-प्याहृय यथोचितं कुर्मः । उक्तं च-

हितैः साधुसमाचारैः शास्त्रज्ञैर्मतिशालिभिः।

CC-0. Prof. Satta अंचित्र विक्रस्यम्ते विद्वद्भिकित्वता तस्य है है। ... अर्थन

15

अथ ते त्रयोऽपि गत्वा मेघनादस्यात्रे समस्तमपि वृत्तान्तं निवेद तस्थः। अथ स प्रोवाच- 'कियन्मात्रोऽसौ वराको गजो महाज-नस्य क्रिपतस्यात्रे । तन्मदीयो मन्नः कर्तव्यः । मक्षिके, त्वं गत्वा मध्याह्समये तस्य मदोद्धतस्य गजस्य कर्णे वीणारवसदृशं शब्दं 5 कुरु, येन श्रवणसुख्लालसो निमीलितनयनो भवति । ततश्च काष्टकू-टचक्क्वा स्फोटितनयनोऽन्वीमृतस्तुषार्तो मम गर्ततटाश्रितस्य सपरि-करस्य शब्दं श्रुत्वा जलाशयं मत्वा समभ्येति । ततो गर्तमासाद्य पतिप्यति पञ्चत्वं यास्यति चेति । एवं समवायः कर्तन्यो यथा वैरसाधनं भवति ।' अथ तथानुष्ठिते स मत्तगजो मक्षिकागेयसुखान्नि-10 मीलितनेत्रः काष्ठकूटहृतचक्षुर्मध्याह्नसमये आम्यन्मण्डूकशब्दानुसारी गच्छन्महर्तीं गर्तामासाद्य पतितो मृतश्च । अतोऽहं ब्रवीमि—'च-टका काष्ठकूटेन' इति ॥ टिट्टिम आह—'भद्रे, एवं भवतु । सुहृद्र-र्गसमुदायेन समुद्रं शोषयिष्यामि । इति निश्चित्य वकसारसमयूरा-दीन्समाह्य प्रोवाच-'भोः, पराभूतोऽहं समुद्रेणाण्डकापहारेण। अशक्ता वयं
विचन्त्यतामस्य शोषणोपायः ।' ते संमद्रय प्रोत्तुः—'अशक्ता वयं समुद्रशोषणे । तर्तिक वृथाप्रयासेन । उक्तं च---

अवलः प्रोन्नतं शत्रुं यो याति मदमोहितः।

युद्धार्थं स निवर्तेत शीर्णदन्तो गजो यथा ॥ ३७१ ॥ तदस्माकं स्वामी वैनतेयोऽस्ति । तत्तस्मे सर्वमेतत्परिभवस्थानं निवे-20 द्यताम्, येन स्वजातिपरिभवकुपितो वैरानृण्यं गच्छति । अथवात्राव-लेपं करिष्यति तथापि नास्ति वो दुःखम् । उक्तं च—

सुद्धि निरन्तरिचेते गुणवित भृत्येऽनुवर्तिनि करुते । सामिनि शक्तिसमेते निवेच दुःखं सुखी मवित ॥ ३७२ ॥ तद्यामो वैनतेयसकाशं यतोऽसावसाकं खामी ।' तथानुष्ठिते सर्वे ते 25 पक्षिणो विषणावदना वाप्पपूरितदृशो वैनतेयसकाशमासाद्य करुणखरेण फूर्क्कर्तुमारव्याः—'अहो, अब्रह्मण्यमब्रह्मण्यम् । अधुना सदाचारस्य टिट्टिमस्य भवित नाथे सित समुद्रेणाण्डान्यपहृतानि । तत्य-नष्टमधुना पक्षिकुरुम् । अन्येऽपि खेच्छ्या समुद्रेण व्यापादियिष्य
(CC-क्तिण अक्तं प्रा Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

एकस्य कर्म संवीक्ष्य करोत्यन्योऽपि गर्हितम् । गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः ॥ २७३ ॥

तथा च।

चाटुतस्करदुर्वृत्तेस्तथा साहसिकादिमिः ।

पीड्यमानाः प्रजा रक्ष्याः कूटच्छद्मादिमिस्तथा ॥ ३७४ ॥ उप्रजानां घर्मपड्मागो राज्ञो मनति रिक्षतुः ।
अधर्मादिप षड्मागो जायते यो न रक्षति ॥ ३७५ ॥
प्रजापीडनसंतापात्समुद्भूतो हुताशनः ।
राज्ञः श्रियं कुळं प्राणान्नादग्ध्वा विनिवर्तते ॥ ३७६ ॥
राजा वन्धुरवन्धूनां राजा चक्षुरचक्षुषाम् ।
राजा पिता च माता च सर्वेषां न्यायवर्तिनाम् ॥ ३७७ ॥
फलाशी पार्थिवो लोकान्यालयेखलमास्थितः ।
दानमानादितोयेन मालाकारोऽङ्कुरानिव ॥ ३७८ ॥
यथा वीजाङ्कुरः सूक्ष्मः प्रयत्नेनामिरिक्षतः ।
फलपदो मवेत्काले तद्वलोकः सुरिक्षतः ॥ ३७९ ॥
विहरण्यधान्यरतानि यानानि विविधानि च ।
तथान्यदिष यर्तिकचित्पजाभ्यः स्यान्नुपस्य तत्' ॥ ३८० ॥

तथान्यद्पि यत्तिचित्प्रजाभ्यः स्यान्नृपस्य तत् ॥ ३८०॥ अथैवं गरुडः समाकण्यं तद्दुःखदुःखितः कोपाविष्टश्च व्यचिन्तयत्— 'अहो, सत्यमुक्तमेतैः पिक्षिमिः । तद्य गत्वा तं समुद्रं शोषयामः ।' एवं चिन्तयतस्य विष्णुदूतः समागत्याह—'मो गरुत्मन्, भगवता २० नारायणेनाहं तव पार्श्वं प्रेषितः । देवकार्याय भगवानमरावत्यां यास्यतीति । तत्सत्वरमागम्यताम् ।' तच्छुत्वा गरुडः सामिमानं प्राह—'भो दूत, किं मया कुमृत्येन भगवान्करिष्यति । तद्गत्वा तं वद यदन्यो मृत्यो वाहनायासात्स्थाने कियताम् । मदीयो नमस्कारो वाच्यो भगवतः । उक्तं च—

यो न वेत्ति गुणान्यस्य न तं सेवेत पण्डितः । न हि तसात्फरुं किंचित्सुकृष्टादृषरादिव'॥ ३८१॥ दृत आह—'भो वैनतेय, कदाचिदपि मगवन्तं प्रति त्वया नैतद्भि-रट-हितमिहक् । तिक्थय किंग्ले । भगवतापमानस्यानं अकृतम् । निर्देश आह—'भगवदाश्रयभृतेन समुद्रेणासाटिटिमाण्डान्यपह्तानि । तद्यदि तस्य निग्रहं न करोति तद्दहं भगवतो न मृत्य इत्येष निश्चयस्त्वया वाच्यः । तद्रुततरं गत्वा भवता भगवतः समीपे वक्तव्यम् ।' अथ दूतमुखेन प्रणयकुपितं वैनतेयं विज्ञाय भगवांश्चिन्तयामास—'अहो, इस्थाने कोपो वैनतेयस्य । तत्स्वयमेव गत्वा संमानपुरःसरं तमानयामि । उक्तं च—

मक्तं शक्तं कुलीनं च न भृत्यमपमानयेत् । पुत्रवल्लालयेन्नित्यं य इच्छेच्छ्रियमात्मनः ॥ ३८२ ॥ अन्यच ।

10 राजा तुष्टोऽपि भृत्यानामर्थमात्रं प्रयच्छति ।

ते तु संमानितास्तस्य प्राणैरप्युपकुर्वते' ॥ ३८३ ॥ इत्येवं संप्रधार्य रुक्मपुरे वैनतेयसकाशं सत्वरमगमत् । वैनतेयोऽपि गृहागतं भगवन्तमवलोक्य त्रपाधोमुखः प्रणम्योवाच—'भगवन्, त्वदाश्रयोन्मत्तेन समुद्रेण मम मृत्यस्याण्डान्यपहृत्य ममापमाननं विहि-15 तम्। परं भगवल्लज्जया मया विलम्बितम्, नो चेदेनमहं खलान्तरमधैव नयामि । यतः स्वामिभयाच्छुनोऽपि प्रहारो न दीयते । उक्तं च—

येन स्याल्लघुता वाथ पीडा चित्ते प्रमोः कचित् । प्राणत्यागेऽपि तत्कर्म न कुर्यात्कुल्सेवकः'॥ ३८४॥ तच्छुत्वा मगवानाह—'भो वैनतेय, सत्यमभिहितं भवता। उक्तं च— 20 मृत्यापराधजो दण्डः स्वामिनो जायते यतः।

 हेन प्रसादेन चाहं दृष्टः । न कदाचित्तद्विकृतिर्दृष्टा तत्कथ्यतां येना-हमात्मरक्षार्थं तद्वधायोद्यमं करोमि ।' दमनक आह—'भद्र, किमत्र ज्ञेयम् । एष ते प्रत्ययः । यदि रक्तनेत्रिक्षिशिखां भुकुटिं द्यानः स्किणी परिलेलिहत्त्वां दृष्ट्वा भवति, तहुष्टवुद्धिः । अन्यथा सुप्रसाद-श्चेति । तदाज्ञापय माम् । स्वाश्रयं प्रति गच्छामि । त्वया च यथायं 5 मन्नमेदो न भवति तथा कार्यम्। यदि निशामुखं प्राप्य गन्तुं शकोषि तद्देशत्यागः कार्यः । यतः।

त्यजेदेकं कुलसार्थे प्रामसार्थे कुलं त्यजेत्। ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् ॥ ३८६ ॥ आपदर्थे घनं रक्षेद्दारान्रक्षेद्धनैरपि । 10 आत्मानं सततं रक्षेद्दारेरिप घनैरिप ॥ ३८७॥ बलवतामिम्तस्य विदेशगमनं तदनुप्रवेशो वा नीतिः। तद्देशत्यागः

कार्यः । अथवात्मा सामादिभिरुपायैरिमरक्षणीयः । उक्तं च-

अपि पुत्रकलेत्रैर्वा प्राणान्त्रक्षेत पण्डितः । विद्यमानैर्थतस्तैः स्यात्सर्वं भूयोऽपि देहिनाम् ॥ ३८८ ॥ 15

तथा च

येन केनाप्युपायेन ग्रुमेनाप्यग्रुमेन वा। उद्धरेद्दीनमात्मानं समर्थो धर्ममाचरेत् ॥ ३८९ ॥ यो मायां कुरुते मूढः प्राणत्यागे घनादिषु । तस्य प्राणाः प्रणश्यन्ति तैर्नष्टैर्नष्टमेव तत्'॥ ३९०॥

एवमिघाय दमनकः करटकसकाशमगमत् । करटकोऽपि तमायान्तं दृष्ट्या प्रोवाच-'भद्र, किं कृतं तत्र भवता ।' द्मनक आह--'मया तावनीतिवीजनिवीपणं कृतम्, परतो दैवविहितायतम्। उक्तं चयतः-

पराब्युखेऽपि दैवेऽत्र कृत्यं कार्यं विपश्चिता । आत्मदोषविनाशाय खचित्रसम्भनाय च ॥ ३९१ ॥

तथा च।

उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति रुक्ष्मी-देवं हि दैवमिति कापुरुषा वदन्ति । दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या

CC-0. Prof. Saty शक्ति वक्काति व्यक्ति व्यक्त

25

करटक आह—'तत्कथय कीद्दक्त्वया नीतिवीजं निर्वापितम्।' सोऽत्रवीत्—'मयाऽन्योन्यं ताभ्यां मिथ्याप्रजल्पनेन मेदस्तथा विहितो यथा म्योऽपि मन्नयन्तावेकस्थानस्थितौ न द्रक्ष्यसि।' कर-टक आह—'अहो, न युक्तं भवता विहितं यत्परस्परं तौ सेहार्द्र-5 हृदयौ सुसाश्रयौ कोपसागरे प्रक्षिप्तौ। उक्तं च—

अविरुद्धं सुलस्थं यो दुःलमार्गे नियोजयेत् । जन्मजन्मान्तरं दःखी स नरः स्यादसंशयम् ॥

जन्मजन्मान्तरं दुःखी स नरः स्यादसंशयम् ॥ ३९३ ॥ अपरं त्वं यद्भेदमात्रेणापि तुष्टस्तद्प्ययुक्तम्, यतः सर्वोऽपि जनो विरूपकरणे समर्थो भवति नोपकर्तुम् । उक्तं च—

10 घातियतुमेव नीचः परकार्य वेत्ति न प्रसाधियतुम् ।
पातियतुमस्ति शक्तिर्वायोर्नृक्षं न चोन्नमितुम्' ॥ ३९४ ॥
दमनक आह—'अनिमज्ञो भवान्नीतिशास्त्रस्य । तेनैतद्भवीषि ।
उक्तं च यतः—

जातमात्रं न यः शत्रुं व्याघिं च प्रशमं नयेत्।

महाबलोऽपि तेनैव वृद्धि प्राप्यं स हन्यते ॥ ३९५ ॥

तच्छत्रुभूतोऽयमसाकं मन्निपदापहरणात्। उक्तं च

पितृपैतामहं स्थानं यो यस्यात्र जिगीषते।

स तस्य सहजः शत्रुरुच्छेचोऽपि पिये स्थितः ॥ ३९६ ॥ तन्मया स इदासीनतया समानीतो भयप्रदानेन यावत्तावदहमपि तेन

20 साचिव्यात्प्रच्यावितः । अथवा साध्विदमुच्यते— दुद्यात्साधुर्यदि निजपदे दुर्जनाय प्रवेशं

तन्नाशाय प्रभवति ततो वाञ्छमानः खयं सः।

तसादेयो विपुरुमतिभिनीवकाशोऽधमानां

जारोऽपि स्याद्वहपतिरिति श्रृयते वाक्यतोऽत्र ॥ ३९७ ॥ ३६० ॥ ३६० तन मया तस्योपरि वघोपाय एव विरच्यते । देशत्यागाय वा भवि- प्यति । तच्च त्वां मुक्त्वान्यो न ज्ञास्यति । तच्चक्तमेतत्स्वार्थायानुष्ठि- तम् । उक्तं च यतः—

निस्त्रिशं हृदयं कृत्वा वाणीं क्षुरसमोपमाम् ।

CC-0. Prof. Satविकरुपोऽत्रं निमक्तियोः हृन्यातित्रायकारिणम् गाः १९७८ पी

अपरं मृतोऽप्यसाकं भोज्यो भविष्यति । तदेकं ताबद्वेरसाघनम्, अपरं साचिन्यं च भविष्यति तृप्तिश्च' इति । तद्गुणत्रयेऽसिन्नुपस्यिते कसान्मां दूषयसि त्वं जाड्यभावात् । उक्तं च—

परस्य पीडनं कुर्वन्सार्थसिद्धं च पण्डितः । मृदबुद्धिनं मक्षेत वने चतुरको यथा'॥ ३९९॥

करटक आह—'कथमेतत्।' स आह—

### कथा १६।

अस्ति कसिंश्चिद्वनोद्देशे वज्रदंष्ट्रो नाम सिंहः। तस्य चतुरकक-च्यमुखनामानौ शृगालवृको भृत्यभूतौ सदैवानुगतौ तत्रैव वने प्रति-अथान्यदिने सिंहेन कदाचिदासन्त्रप्रसवा प्रसववेदनया 10 स्वयूथाद्धष्टोष्ट्रग्रुपविष्टा कर्सिश्चिद्धनगहने समासादिता। अथ तां सिंहोऽपि दासेरक्याः पिशितेन सपरिवारः परां नृप्तिमुपागतः । परं बेहाद्वालदासेरकं त्यक्तं गृहमानीयेदमुवाच-'मद्र, न तेऽस्ति मृत्योभयं मत्तो नान्यसादपि । ततः स्वेच्छयात्र वने त्राम्यताम्' इति । यतस्ते शङ्कुसदृशौ कर्णी, ततः शङ्कुकर्णी नाम भविष्यति । 15 एवमनुष्ठिते चत्वारोऽपि त एकस्थाने विहारिणः परस्परमनेकप्रकार-गोष्ठीसुखमनुभवन्तस्तिष्ठन्ति । शङ्कुकर्णोऽपि यौवनपदवीमारूढः क्षणमपि न तं सिंहं मुख्रति । अथ कदाचिद्रज्ञदंष्ट्रस्य केनचिद्रन्येन मत्तगजेन सह युद्धमभवत् । तेन मदवीर्यात्स दन्तपहारैस्तथा क्षत-शरीरो विहितो यथा प्रचिलतुं न शकोति । तदा क्षुत्क्षामकण्ठ-20 स्तान्त्रोवाच-'भोः, अन्विष्यतां किंचित्सत्त्वं येनाहमेवंस्थितोऽपि तं व्यापाद्यात्मनो युष्माकं च क्षुत्राणाशं करोमि ।' तच्छुत्वा ते त्रयोऽपि वने संध्याकालं यावज्रान्ताः, परं न किंचित्सत्त्वमासादितम् । अध चतुरकश्चिन्तयामास-'यदि शङ्ककर्णोऽयं व्यापाद्यते ततः सर्वेषां कतिचिद्दिनानि तृप्तिर्भवति । परं नैनं स्वामी मित्रत्वादाश्रयसमाश्रि-25 तत्वाच विनाशयिष्यति । अथवा वुद्धिप्रभावेण स्वामिनं प्रतिवोध्य तथा करिप्ये यथा व्यापादियप्यति । उक्तं च-

अवध्यं चाथवागम्यमकृत्यं नास्ति किंचन । CC-0. Prof. Satक्रोके बुद्धिमतां बुद्धेस्तसानां विनियोजयेत्'॥ ४००॥

एवं विचिन्त्य शङ्कुकर्णमिदमाह—'भोः शङ्ककर्ण, स्वामी तावत्पथ्यं विना क्षुघया परिपीड्यते । स्वाम्यभावादसाकमपि ध्रुवं विनाश एव । ततो वाक्यं किंचित्लाम्यर्थे वदिष्यामि । तच्छ्यताम् ।' शङ्ककर्ण आह—'भोः, शीघ्रं निवेद्यतां येन ते वचनं शीघ्रं निर्विकल्पं 5 करोमि । अपरं खामिनो हिते कृते मया सुकृतशतं कृतं भविष्यति'। अथ चतुरक आह—'मो भद्र, आत्मशरीरं द्विगुणलामेन सामिने प्रयच्छ, येन ते द्विगुणं शरीरं भवति, स्वामिनः पुनः प्राणयात्रा भवति ।' तदाकर्ण्य शङ्ककर्णः प्राह—'भद्र, यद्येवं तन्मदीयप्रयो-जनमेतदुच्यताम् । स्वाम्यर्थः क्रियतामिति । परमत्र धर्मः प्रतिमूः ।' 10 इति ते विचिन्त्य सर्वे सिंहसकाशमाजग्मुः । ततश्चतुरक आह— 'देव, किंचित्सत्त्वं प्राप्तम् । भगवानादित्योऽप्यस्तं गतः । तद्यदि सामी द्विगुणं शरीरं प्रयच्छति, ततः शङ्कुकर्णोऽयं द्विगुणवृच्चा स्वशरीरं प्रयच्छति धर्मप्रतिभुवा।' सिंह आह—'भोः, यद्येवं तत्सुन्दरतरम् । व्यवहारस्यास्य धर्मः प्रतिमूः क्रियताम्' इति । 15 अथ सिंहवचनानन्तरं वृकशृगालाभ्यां विदारितोभयकुक्षिः शङ्ककर्णः पञ्चत्वमुपागतः । अथ वज्रदंष्ट्रश्चतुरकमाह--'भोश्चतुरक, यावदहं नदीं गत्वा स्नानं देवतार्चनिविधं कृत्वागच्छामि, तावत्त्वयात्रा-प्रमत्तेन भाव्यम्' इत्युक्त्वा नद्यां गतः । अथ तस्मिन्गन्ते चतुरक-श्चिन्तयामास- 'कथं ममैकाकिनो मोज्योऽयमुष्ट्रो मविष्यति' इति 20 विचिन्त्य क्रव्यमुखमाह—'भोः क्रव्यमुख, क्षुघार्स्भवान् । तद्यावदसौ स्वामी नागच्छति, तावत्त्वमस्योष्ट्रस्य मांसं मक्षय। अहं त्वां स्वामिनो निर्देषि प्रतिपादयिष्यामि । सोऽपि तच्छुत्वा यावार्किचिन्मांसमास्वा-दयति तावचतुरकेणोक्तम्--- भोः ऋव्यमुख, समागच्छति सामी। तत्त्यक्त्वैनं दूरे तिष्ठ, येनास्य भक्षणं न विकल्पयति । तथानुष्ठिते 25 सिंहः समायातो यावदुष्ट्रं पश्यति तावद्रिक्तीकृतहृदयो दासेरकः । ततो भुकुटिं कृत्वा परुषतरमाह—'अहो, केनैष उष्ट्र उच्छिष्टतां नीतो येन तमपि व्यापादयामि' एवममिहिते ऋव्यमुखश्चतुरकमुखमवली-क्यति । 'किल तद्भद किंचियेन मम शान्तिर्मवति ।' अथ चतुरको विहस्योवाच-'मो, मामनाहत्य पिशितं भक्षयित्वाधुना मन्मुखमव-्७० स्रोक्तमसि भव्तासादयास्य दुर्णयत्होः । फल्स्य व ० इति विश्वतदाक्र एर्ये क-

द्रनि इत्येव राद्।।

व्यमुखो जीवनाशभयादूरदेशं गतः । एतसिन्नन्तरे तेन मार्गेण दासेरकसार्थों भाराकान्तः समायातः । तस्यात्रसरोष्ट्रस्य कण्ठे महतीः घण्टा वद्धा । तस्याः शब्दं दूरतोऽप्याकर्ण्य सिंहो जम्बुकमाह— 'भद्र, ज्ञायतां किमेष रौद्रः शब्दः श्रूयतेऽश्रुतपूर्वः । तच्छुत्वा चतु-रकः किंचिद्रनान्तरं गत्वा सत्वरमभ्युपेत्य प्रोवाच- 'स्वामिन्, 5 गम्यतां गम्यतां यदि शकोषि गन्तुम् ।' सोऽत्रवीत्—'भद्र, किमेवं मां व्याकुलयिस, तत्कथय किमेतत्' इति । चतुरक आह— 'स्वामिन्, एष धर्मराजस्तवोपरि कृपितः यदनेनाकाले दासेरकोऽयं मदीयो व्यापादितः । तत्सहस्रगुणमुष्ट्रमस्य सकाशाद्वहीप्यामि' इति निश्चित्य वृहन्मानमादायात्रेसरस्योष्ट्रस्य त्रीवायां घण्टां वद्धा वध्यदा- 10 सेरकसक्तानपि पितृपितामहानादाय वैरनिर्यातनार्थमायात एव।' सिंहोऽपि तच्छुत्वा सर्वतो दूरादेवावकोक्य मृतसुष्ट्रं परित्यज्य प्राणम-यात्प्रनष्टः । चतुरकोऽपि शनैः शनैस्तस्योष्ट्रस्य मांसं भक्षयामास । अतोऽहं व्रवीमि-'परस्य पींडनं कुर्वन्' इति ॥ अथ दमनके गते संजीवकश्चिन्तयामास—'अहो किमेतन्मया कृतम्, यच्छप्पादोऽपि 15 मांसाशिनस्तस्यानुगः संवृत्तः। अथवा साध्विदमुच्यते—

अगम्यान्यः पुमान्याति असेन्यांश्च निषेवते । स मृत्युमुपगृह्णाति गर्भमश्चतरी यथा ॥ ४०१ ॥ तार्तिक करोमि । क गच्छामि । कथं मे शान्तिर्भविष्यति । अथवा तमेव पिङ्गलकं गच्छामि । कदाचिन्मां शरणागतं रक्षति । प्राणैर्न 20 वियोजयति । यत उक्तं च—

धर्मार्थं यततामपीह विपदो दैवाद्यदि स्युः कचि-त्ततासामुपशान्तये सुमतिभिः कार्यो विशेषान्नयः । होके स्यातिमुपागतात्र सकले होकोक्तिरेषा यतो दग्धानां किल वहिना हितकरः सेकोऽपि तस्योद्भवः॥४०२॥ 25

तथा च।

लोकेऽथवा तनुभृतां निजकर्मपाकं नित्यं समाश्रितवतां सुहितकियाणाम् । भावाजितं शुभमथाप्यशुभं निकामं

CC-0. Prof. Satya Vrat सङ्ग्रिन जाइनिति हा कि हा हिन्दी है। इंडिंग है। Sa Foundation US A 0

अपरं चान्यत्र गतस्यापि मे कस्यचिदुष्ट्रसत्त्वस्य मांसाशिनः सकाशा-न्मृत्युर्भविष्यति । तद्वरं सिंहात् । उक्तं च

महद्भिः स्पर्धमानस्य विपदेव गरीयसी । दन्तमङ्गोऽपि नागानां श्लाघ्यो गिरिविदारणे ॥ ४०४॥

वतथा च।

महतोऽपि क्षयं रुब्ध्वा श्लाघ्यं नीचोऽपि गच्छति । दानांथीं मधुपो यद्वद्गजकर्णसमाहतः' ॥ ४०५ ॥ एवं निश्चित्य स स्खिलितगतिर्मन्दं मन्दं गत्वा सिंहाश्रयं पश्यन्नप-ठत्—'अहो, साध्वदमुच्यते—

अन्तर्लीन भुजङ्गमं गृहमिव ज्वालाकुरुं वा वनं 10 याहाकीर्णमिवाभिरामकमलच्छायासनाथं सरः।

नानादुष्टजनैरसत्यवचनासक्तैरनार्येर्वृतं

दुःखेन प्रतिगम्यते प्रचिकते राज्ञां गृहं वार्धिवत् ॥ ४०६॥ एवं पठन्दमनकोक्ताकारं पिङ्गलकं दृष्ट्वा प्रचिकतः संवृतशरीरो दूर-15 तरं प्रणामकृतिं विनाप्युपविष्टः । पिङ्गलकोऽपि तथाविषं तं विलोक्य दमनकवाक्यं श्रद्धानः कोपात्तस्योपरि पपात । अथ संजीवकः खरनखरविकर्तितपृष्ठः शृङ्गाभ्यां तदुदरमुल्लिख्य कथमपि तसादपेतः शृङ्गाभ्यां हन्तुमिच्छन्युद्धायावस्थितः । अथ द्वाविप तौ पुष्पितपला-शप्रतिमौ परस्परवधकाङ्किणौ दृष्ट्वा करटको दमनकमाह 'मो मूढमतें, 20 अनयोर्विरोधं वितन्वता त्वया साधु न कृतम्, न च त्वं नीतितत्त्वं वेत्सि । नीतिविद्भिरुक्तं च-

कार्याण्युत्तमदण्डसाहसफलान्यायाससाध्यानि ये पीत्या संशमयन्ति नीतिकुशलाः साम्नैव ते मन्निणः। निःसाराल्पफलानि ये त्वविधिना वाञ्छन्ति दण्डोद्यमै-

स्तेषां दुर्णयचेष्टितैर्नर्पतेरारोप्यते श्रीस्तुलाम् ॥ ४०७ ॥ 25 तद्यदि स्वाम्यभिघातो भविष्यति तर्तिक त्वदीयमन्नबुद्धा कियते। अथ संजीवको न वध्यते तथाप्यभन्यम् । यतः प्राणसंदेहातस्य च au: । तन्मूढ, कथं त्वं मन्निपदमिल्यसि सामसिद्धिं न वेत्सि । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA तद्वृथा मनोरथोऽयं ते दण्डरुचे: । उत्ते च

सामादिदण्डपर्यन्तो नयः प्रोक्तः खयंभुवा । तेषां दण्डस्तु पापीयांस्तं पश्चाद्विनियोजयेत् ॥ ४०८ ॥

तथा च ।

साझैव यत्र सिद्धिर्न तत्र दण्डो बुधेन विनियोज्यः । पित्तं यदि शर्करया शाम्यति कोऽर्थः पटोलेन ॥ ४०९॥

5

25

तथा च।

आदौ साम प्रयोक्तव्यं पुरुषेण विजानता।
सामसाध्यानि कार्याणि विकियां यान्ति न कचित् ॥४१०॥
न चन्द्रेण न चौषध्या न सूर्येण न विद्वना।
साम्नेव विरुषं याति विद्वेषिप्रभवं तमः॥ ४११॥

तथा यत्त्वं मिन्नत्वमिन्छषितं, तद्प्ययुक्तम् । यतस्त्वं मिन्नगितं न वेत्ति । यतः पञ्चविघो मन्नः । स च कर्मणामारम्मोपायः, पुरुषद्र-व्यसंपत्, देशकालविमागः, विनिपातप्रतीकारः, कार्यसिद्धिश्चेति । सोऽयं स्वाम्यमात्ययोरेकतमस्य किं वा द्वयोरिप विनिपातः समुत्पचते लग्नः । तद्यदि काचिच्छक्तिरित्त तद्विचिन्त्यतां विनिपातप्रतीकारः । 15 मिन्नसंघाने हि मिन्नणां बुद्धिपरीक्षा । तन्मूर्स्व, तत्कर्तुमसमर्थस्त्वं यतो विपरीतबुद्धिरिसे । उक्तं च—

मब्रिणां भिन्नसंघाने भिषजां सांनिपातिके । कर्मणि व्यज्यते प्रज्ञा खस्ये को वा न पण्डितः ॥ ४१२ ॥

अन्यच ।

घातियतुमेव नीचः परकार्यं वेति न प्रसाघियतुम्।
पातियतुमेव शक्तिनीखोरुद्धर्तुमन्निपटम् ॥ ४१३ ॥
अथवा न ते दोषोऽयम् । खामिनो दोषः, यस्ते वाक्यं श्रद्द्याति ।
उक्तं च—

नराधिपा नीचजनानुवर्तिनो बुघोपदिष्टेन पथा न यान्ति ये। विश्वन्त्यतो दुर्गममार्गनिर्गमं समस्तसंबाधमनर्थपञ्जरम् ॥ ११४॥

तदादि त्वमस्य मन्नी भविष्यसि तदान्योऽपि कश्चित्रास्य समीपे

CC-0 साधुजना १व समेप्त्राति । िजन्मिक New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

अपरं चान्यत्र गतस्यापि में कस्यचिदुष्ट्रसत्त्वस्य मांसाशिनः सकाशान्त्रमृत्युर्भविष्यति । तद्वरं सिंहात् । उक्तं च—

महद्भिः स्पर्धमानस्य विपदेव गरीयसी ।

दन्तमङ्गोऽपि नागानां श्लाच्यो गिरिविदारणे ॥ ४०४ ॥

वतथा च।

महतोऽपि क्षयं रुव्ध्वा श्वाध्यं नीचोऽपि गच्छति । दानार्थी मधुपो यद्वद्गजकर्णसमाहतः'॥ ४०५॥ एवं निश्चित्य स स्विलितगतिर्मन्दं मन्दं गत्वा सिंहाश्रयं पश्यन्नप-ठत्—'अहो, साध्विदमुच्यते—

अन्तर्छीन भुजङ्गमं गृहिमिव ज्वालाकुलं वा वनं प्राहाकी पिमिवािमरामकमलच्छायासनाथं सरः । नानादुष्टजनैरसत्यवचनासक्तैरनार्थैर्वृतं

दुःखेन प्रतिगम्यते प्रचिकते राज्ञां गृहं वार्षिवत् ॥ ४०६ ॥
एवं पठन्दमनकोक्ताकारं पिङ्गलकं दृष्ट्वा प्रचिकतः संवृतश्ररीरो दूर15 तरं प्रणामकृतिं विनाप्युपविष्टः । पिङ्गलकोऽपि तथाविषं तं विलोक्य
दमनकवाक्यं श्रद्धानः कोपात्तस्योपिर पपात । अथ संजीवकः
खरनखरिवकर्तितपृष्ठः शृङ्गाभ्यां तदुदरमुष्ठिख्य कथमपि तसादपेतः
शृङ्गाभ्यां हन्तुमिच्छन्युद्धायावस्थितः । अथ द्वाविष तौ पृष्पितपलाश्रप्रतिमौ परस्परवधकाङ्किणौ दृष्ट्वा करटको दमनकमाह भो मूदमते,
20 अनयोविरोधं वितन्वता त्वया साधु न कृतम्, न च त्वं नीतितत्त्वं
वेतिस । नीतिविद्धिरुक्तं च—

कार्याण्युत्तमदण्डसाहसफलान्यायाससाध्यानि ये प्रीत्या संशमयन्ति नीतिकुशलाः साम्नैव ते मन्निणः । निःसाराल्पफलानि ये त्वविधिना वाञ्छन्ति दण्डोद्यमै-

25 स्तेषां दुर्णयचेष्टितैर्नर्पतेरारोप्यते श्रीस्तुलाम् ॥ ४०७ ॥
तद्यदि खाम्यभिघातो भविष्यति तिःक त्वदीयमन्नबुद्धा क्रियते ।
अथ संजीवको न वध्यते तथाप्यभव्यम् । यतः प्राणसंदेहात्तस्य च
वघः । तन्मूढ, कथं त्वं मन्निपदमभिल्षसि सामसिद्धिं न वेत्सि ।

CC-0 तहुं यो मनोर्थे डिया ते बिट्एंडरुचे: Pelbi Digitized by S3 Foundation USA

25

सामादिदण्डपर्यन्तो नयः प्रोक्तः खयंसुवा । तेषां दण्डस्तु पापीयांस्तं पश्चाद्विनियोजयेत् ॥ ४०८ ॥ तथा च ।

साम्नेव यत्र सिद्धिन तत्र दण्डो बुधेन विनियोज्यः ।

पित्तं यदि शर्करया शाम्यति कोऽर्थः पटोलेन ॥ ४०९ ॥
तथा च ।

आदौ साम प्रयोक्तव्यं पुरुषेण विजानता । सामसाध्यानि कार्याणि विक्रियां यान्ति न कचित् ॥४१०॥ न चन्द्रेण न चौषध्या न सूर्येण न विद्वा । साम्नेव विरुयं याति विद्वेषिप्रभवं तमः ॥ ४११॥ 10

तथा यत्त्वं मिन्नत्वमिनिल्यसि, तद्य्ययुक्तम् । यतस्त्वं मिन्नगतिं न वेत्सि । यतः पञ्चविधो मन्नः । स च कर्मणामारम्भोपायः, पुरुषद्र-व्यसंपत्, देशकालविभागः, विनिपातप्रतीकारः, कार्यसिद्धिश्चेति । सोऽयं खाम्यमात्ययोरेकतमस्य किं वा द्वयोरिप विनिपातः समुत्पचते लग्नः । तद्यदि काचिच्छक्तिरिक्त तद्विचिन्त्यतां विनिपातप्रतीकारः । 15 मिन्नसंधाने हि मिन्नणां बुद्धिपरीक्षा । तन्मूर्खं, तत्कर्तुमसमर्थस्त्वं यतो विपरीतबुद्धिरिस । उक्तं च—

मन्निणां मिन्नसंघाने मिषजां सांनिपातिके । कर्मणि व्यज्यते प्रज्ञा खखे को वा न पण्डितः ॥ ४१२ ॥ अन्यच ।

घातियतुमेव नीचः परकार्यं वेति न प्रसाधियतुम् । पातियतुमेव शक्तिनीस्रोरुद्धर्तुमन्निपटम् ॥ ४१३ ॥ अथवा न ते दोषोऽयम् । स्नामिनो दोषः, यस्ते वाक्यं श्रद्धाति । उक्तं च—

नराघिपा नीचजनातुवर्तिनो बुघोपदिष्टेन पथा न यान्ति ये। विश्वन्त्यतो दुर्गममार्गनिर्गमं समस्तसंबाधमनर्थपञ्जरम् ॥ ४१४॥

तद्यदि त्वमस्य मन्नी भविष्यसि तदान्योऽपि कश्चित्रास्य समीपे 30 प्राधुनन् समेष्यति बीम्डकं ब्लाजा, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

गुणालयोऽप्यसन्मन्नी नृपतिर्नाधिगम्यते । ः प्रसन्नसादुसलिलो दुष्ट्याहो यथा हदः ॥ ४१५ ॥ तथा शिष्टजनरहितस्य खामिनोऽपि नाशो भविष्यति । उक्तं च-चित्राखादकथैर्भृत्यैरनायासितकार्भुकैः। ये रमन्ते नृपास्तेषां रमन्ते रिपवः श्रिया ॥ ४१६ ॥

तिंक मूर्खोपदेशेन । केवलं दोषो न गुणः । उक्तं च--नानाम्यं नमते दारु नाश्मिन स्यात्क्षुरिक्रया। सूचीमुखं विजानीहि नाशिष्यायोपदिस्यते ॥ ४१७ ॥

दमनक आह—'कथमेतत्।' सोऽब्रवीत्—

कथा १७। 10

अस्ति कसिंश्चित्पर्वतैकदेशे वानरयूथम्। तच कदाचिद्धेमन्त-समयेऽतिकठोरवातसंस्पर्शवेपमानकलेवरं तुषारवर्षोद्धतप्रवर्षघनधारा-निपातसमाहतं न कथंचिच्छान्तिमगमत्। अथ केचिद्रानरा विह-कणसदृशानि गुङ्जाफलान्यवचित्य विद्ववाञ्छया फूत्कुर्वन्तः समन्ता-15 तस्थुः । अथ सूचीमुखो नाम पक्षी तेषां तं वृथायासमवलोक्य प्रोवाच-'भोः, सर्वे मूर्ला यूयम् । नैते विह्निणाः, गुङ्गाफलानि एतानि । तर्दिक वृथा श्रमेण । नैतसाच्छीतरक्षा मविष्यति । तदन्व-प्यतां कश्चित्रिर्वातो वनप्रदेशो गुहा वा गिरिकन्दरं वा। अद्यापि साटोपा मेघा दश्यन्ते । अथ तेषामेकतमो वृद्धवानरस्तमुवाच-20 भो मूर्ल, किं तवानेन व्यापारेण । तद्गम्यताम् । उक्तं च-मुह्विन्नितकमीणं चूतकारं पराजितम्।

नाळापयेद्विवेकज्ञो यदीच्छेत्सिद्धिमात्मनः ॥ ४१८ ॥

तथा च।

आखेटकं वृथाक्केशं मूर्खं व्यसनसंस्थितम् ।

आलापयति यो मूढः स गच्छति पराभवम्' ॥ ४१९ ॥ 25 सोऽपि तमनादृत्य भूयोऽपि वानराननवरतमाह—'भोः, किं वृथा-क्केशेन ।' अथ यावदसौ न कथंचित्परुपन्विरमति तावदेकेन वानरेण व्यर्थश्रमत्वात्क्रपितेन पक्षाभ्यां गृहीत्वा शिलायामास्फालित उपरतश्च। CC-एम्लोइहं tya अवी मिक्तां रनानान्यं Noनमतोतं. दाक्रांटल इत्यादिल्योवितातामा ऽत्रि उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये। पयःपानं भुजङ्गानां केवलं विषवर्धनम् ॥ ४२० ॥

अन्यच ।

उपदेशो न दातन्यो याहरोताहरो जने । पत्र्य वानरमूर्लेण सुगृही निगृहीकृतः' ॥ ४२१ ॥ दमनक आह—'कथमेतत् ।' सोऽत्रवीत्—

कथा १८।

अस्ति कसिश्चिद्धनोद्देशे शमीवृक्षः । तस्य लम्बमानशिखायां कृतावासावरण्यचटकदम्पती वसतः स । अथ कदाचित्तयोः सुखसंस्थ-योहेंमन्तमेघो मन्दं मन्दं विषतुमारच्यः । अत्रान्तरे कश्चिच्छा-10 खामृगो वातासारसमाहतः प्रोद्ध्यितशरीरो दृण्डवीणां वादयन्वेप-यन्ति मानस्तच्छमीमूलमासाद्योपविष्टः । अथ तं तादशमवलोक्य चटका प्राह—'मो भद्रः

हस्तपादसमोपेतो दृश्यसे पुरुषाकृतिः । श्रीतेन भिद्यसे मूढ कथं न कुरुषे गृहम्'॥ ४२२॥ 15 एच्छुत्वा तां वानरः सकोपमाह—'अधमे, कस्मान्न त्वं मौनन्नता भवसि । अहो, धार्श्वमस्याः । अद्य मामुपहसति ।

सूचीमुखी दुराचारा रण्डा पण्डितवादिनी ।

नाशङ्कते प्रजल्पन्ती तिकमेनां न हन्म्यहम्' ॥ ४२३ ॥ एवं प्रलप्य तामाह—'मुग्धे, किं तव ममोपरि चिन्तया । उक्तं च-20

वाच्यं श्रद्धासमेतस्य प्रच्छतश्च विशेषतः।

श्रोक्तं श्रद्धाविहीनस्य अरण्यरुदितोपमम् ॥ ४२४ ॥ तिकं बहुना तावत् ।' कुछायस्थितया तयाभिहितः स तावत्तां शमी-मारुख तस्याः कुछायं शतधा खण्डशोऽकरोत् । अतोऽहं ब्रवीमि— 'उपदेशो न दातव्यः' इति ॥ तन्मूर्ख, शिक्षापितोऽपि न शिक्षित-25 स्तम् । अथवा न ते दोषोऽस्ति, यतः साघोः शिक्षा गुणाय संप- द्यते, नासाघोः । उक्तं च—

किं करोत्येव पाण्डित्यमस्थाने विनियोजितम्।

CC-0. Prof. Sat अन्यकार्भित व्यक्ति कार्रे विष्टि हिन्दितः ॥ १३ ५ ॥

5

तद्यर्थपाण्डित्यमाश्रित्य मम वचनमश्रुण्वन्नात्मनः शान्तिमपि वेत्सि । तन्नूनमपजातस्त्वम् । उक्तं च—

जातः पुत्रोऽनुजातश्च अतिजातस्तथैव च ।
अपजातश्च लोकेऽस्मिन्मन्तन्याः शास्त्रवेदिमिः ॥ ४२६ ॥
मातृतुल्यगुणो जातस्त्वनुजातः पितुः समः ।
अतिजातोऽधिकस्तस्मादपजातोऽधमाधमः ॥ ४२० ॥
अप्यात्मनो विनाशं गणयति न खलः परन्यसनहृष्टः ।
प्रायो मस्तकनाशे समरमुखे नृत्यति कबन्धः ॥ ४२८ ॥
अहो, साध्वदमुच्यते—

10 धर्मबुद्धिः कुबुद्धिश्च द्वावेतौ विदितौ मम ।
पुत्रेण व्यर्थपाण्डित्यात्पिता धूमेन घातितः' ॥ ४२९ ॥
दमनक आह—'कथमेतत' । सोऽन्नवीत—

#### कथा १९।

कसिंश्चिदिषष्ठाने धर्मबुद्धिः पापबुद्धिश्च द्वे मित्रे प्रतिवसतः सा ।
15 अथ कदाचित्पापबुद्धिना चिन्तितम्—'अहं तावन्मूर्लो दारिद्योपेतश्च।
तदेनं धर्मबुद्धिमादाय देशान्तरं गत्वास्याश्रयेणार्थोपार्जनं कृत्वैनमिष्
वञ्चियत्वा सुखी भवामि।' अथान्यसिन्नहिन पापबुद्धिर्धर्मबुद्धिं प्राह—
भो मित्र, वार्धकमावे किं त्वमात्मिविचेष्टितं सारसि। देशान्तरमदृष्ट्वा
कां शिशुजनस्य वार्तां कथियण्यसि। उक्तं च—

20 देशान्तरेषु बहुविधभाषावेशादि येन न ज्ञातम् । अमता घरणीपीठे तस्य फलं जन्मनो व्यर्थम् ॥ ४३० ॥ तथा च ।

> विद्यां वित्तं शिल्पं तावन्नामोति मानवः सम्यक् । यावद्रजति न भूमौ देशादेशान्तरं हृष्टः'॥ ४३१॥

25 अथ तस्य तद्भचनमाकण्यं प्रहृष्टमनास्तेनैव सह गुरुजनानुज्ञातः शु-मेऽहिन देशान्तरं प्रस्थितः । तत्र च धर्मबुद्धिप्रमावेण अमता पाप-बुद्धिना प्रमृततरं वित्तमासादितम् । ततश्च द्वावि तौ प्रमृतोपा-जितद्रव्यो प्रहृष्टो स्वगृहं प्रत्योत्सुक्येन निवृत्तो । उक्तं च—

प्राप्तविद्यार्थशिल्पानां देशान्तरनिवासिनाम् । SC-0. Prof. Samania ( ) श्री प्राप्त प्र प्राप्त प्र अथ स्वस्थानसमीपवर्तिना पापवुद्धिना धर्मवुद्धिरमिहितः—'भद्र, न सर्वमेतद्धनं गृहं प्रति नेतुं युज्यते । यतः कुदुम्बिनो वान्धवाश्च प्रार्थ-यिष्यन्ते । तदत्रैव वनगहने कापि भूमो निक्षिप्य किंचिन्मात्रमादाय गृहं प्रविशावः । भूयोऽपि प्रयोजने संजाते तन्मात्रं समेत्यासात्स्था-नान्नेष्यावः । उक्तं च—

र्न वित्तं दर्शयेत्पाज्ञः कस्यचित्त्वल्पमप्यहो । मुनेरिप यतस्तस्य दर्शनाच्चळते मनः ॥ ४३३ ॥

तथा च।

यथामिषं जले मत्स्यैर्मक्ष्यते श्वापदैर्मुवि ।
आकाशे पिक्षिमिश्चैव तथा सर्वत्र विचवान्' ॥ ४३४ ॥ 10
तदाकण्यं धर्मबुद्धिराह—'मद्र, एवं कियताम् ।' तथानुष्ठिते द्वाविष्
तौ खगृहं गत्वा सुखेन संस्थितवन्तौ । अधान्यसिन्नहिन पापबुद्धिनिशीथेऽटव्यां गत्वा तत्सर्वे वित्तं समादाय गर्ते पूरियत्वा समवनं
जगाम । अधान्येद्युर्धमृबुद्धि समम्येत्य प्रोवाच—'सखे, बहुकुदुम्बा
वयं विचामावात्सीदामः । तद्गत्वा तत्र स्थाने किंचिन्मात्रं धनमान-15
यावः ।' सोऽत्रवीत्—'मद्र, एवं कियताम्' । अध द्वाविष गत्वा
तत्स्थानं यावत्त्वनतस्तावद्विक्तं भाण्डं दृष्टवन्तौ । अत्रान्तरे पापबुद्धिः
शिरस्ताडयन्प्रोवाच—'भो धर्मबुद्धे, त्वया हृतमेतद्धनम्, नान्येन ।
यतो भ्योऽपि गर्तापूरणं कृतम् । तत्प्रयच्छ मे तस्यार्धम् । अथवार्द्ध
राजकुले निवेदयिष्यामि ।' स आह—'मो दुरात्मन्, मैवं वद् । 20
धर्मबुद्धिः खल्वहम् । नैतचौरकर्म करोमि । उक्तं च—

मातृवत्परदाराणि परद्रव्याणि लोष्ठवत् । आत्मवत्सर्वमूतानि वीक्षन्ते धर्मबुद्धयः' ॥ ४३५ ॥ एवं द्वाविष तौ विवदमानौ धर्माधिकारिणं गतौ प्रोचतुश्च परस्परं दूषयन्तौ । अथ धर्माधिकरणाधिष्ठितपुरुषैर्दिव्यार्थे यावित्रयोजितौ 25 तावत्पापबुद्धिराह्—'अहो, न सम्यन्दृष्टोऽयं न्यायः । उक्तं च—

विवादेऽन्विष्यते पत्रं तद्मावेऽपि साक्षिणः । CC-0. Prof. Sat<mark>साक्ष्यभावाचतोमदिन्यं सवदन्ति सनीषिणः ॥ १३६॥</mark> तदत्र विषये मम वृक्षदेवताः साक्षीम्तास्तिष्ठन्ति । ता अप्याव-योरेकतरं चौरं साधुं वा करिष्यन्ति ।' अथ तैः सर्वैरिमहितम् भोः, युक्तमुक्तं भवता । उक्तं च-

अन्त्यजोऽपि यदा साक्षी विवादे संप्रजायते । न तत्र विद्यते दिव्यं किं पुनर्यत्र देवताः ॥ ४३७ ॥ तद्साकमप्यत्र विषये महत्कौतूहलं वर्तते । प्रत्यूषसमये युवाभ्याम-प्यसाभिः सह तत्र वनोदेशे गन्तव्यम्' इति । एतसिन्नन्तरे पापवुद्धिः खगृहं गत्वा खजनकमुवाच—'तात, प्रभूतोऽयं मयार्थी धर्मबुद्धेश्चोरितः । स च तव वचनेन परिणतिं गच्छति । अन्यथा-10 साकं पाणैः सह यास्यति'। स आह—'वत्स, द्वतं वद येन पोच्य तद्रव्यं स्थिरतां नयामि ।' पापबुद्धिराह—'तात, अस्ति तत्प्रदेशे महाशमी । तस्यां महत्कोटरमस्ति । तत्र त्वं सांप्रतमेव प्रविश । ततः प्रभाते यदाहं सत्यश्रावणं करोमि, तदा त्वया वाच्यं यद्धर्मबुद्धिशौर इति ।' तथानुष्ठिते प्रत्यूषे खात्वा पापबुद्धिर्धर्मबुद्धिपुरःसरो धर्माधिक-15 रणकैः सह तां शमीमभ्येत्य तारखरेण प्रोवाच-

**अ**वित्यचन्द्रावनिलोऽनलश्च चौर्भूमिरापो हृद्यं यमश्च । अहश्च रात्रिश्च उमे च संध्ये

धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम् ॥ ४३८ ॥

20 मगवति वनदेवते, आवयोर्मध्ये यश्चोरस्तं कथय ।' अथ पापबुद्धि-पिता शमीकोटरस्थः प्रोवाच-'भो, शृणुत शृणुत । धर्मवुद्धिना हृतमेतद्भनम्' । तदाकर्ण्य सर्वे ते राजपुरुषा विसायोत्फुल्ललोचना यावद्धर्मबुद्धेर्वित्तहरणोचितं निप्रहं शास्त्रदृष्टावलोक्यन्ति तावद्धर्मबु-द्धिना तच्छमीकोटरं वहिमोज्यद्रव्यैः परिवेष्टा वहिना संदीपितम् । 25 अथ ज्वलति तसिञ्ज्ञमीकोटरेऽर्घदग्धशरीरः स्फुटितेक्षणः करुणं परिदेवयन्पापबुद्धिपिता निश्चकाम । ततश्च तैः सर्वैः पृष्टः—'भोः किमिदम्।' इत्युक्ते स पापबुद्धिविचेष्टितं सर्वमिदं निवेदयित्वोपरतः। अथ ते राजपुरुषाः पापवुद्धिं शमीशांखायां प्रतिलम्ब्य धर्मबुद्धिं CC-0 प्रशासिदम् चुं : at She आही । साधिवदम् ट्यति Digitized by S3 Foundation USA

उपायं चिन्तयेत्प्राज्ञस्तथापायं च चिन्तयेत्। पर्यतो वकमूर्वस्य नकुलेन हता वकाः'॥ ४३९॥ धर्मबुद्धिः प्राह—'कथमेतत्'। ते प्रोचुः—

## कथा २०।

अस्ति कसिंचिद्रनोद्देशे बहुबकसनाथो वटपादपः। तस्य कोटरे 5
कृष्णसर्पः प्रतिवसति सा। स च वकबाळकानजातपक्षानिप सदैव
मक्षयन्कारुं नयति। अथैको वकस्तेन मिस्तितान्यपत्यानि दृष्ट्वा शिशुवैराग्यात्सरस्तीरमासाद्य वाष्पपूरपूरितनयनोऽघोमुखस्तिष्ठति। तं च
ताद्दक्चेष्टितमवळोक्य कुलीरकः प्रोवाच—'माम, किमेवं रुद्यते
भवताद्य।' स आह—'भद्र, किं करोमि। मम मन्द्रभाग्यस्य वाळकाः 10
कोटरनिवासिना सर्पेण मिस्ताः। तहुःखदुःखितोऽहं रोदिमि। तत्कथय मे यद्यस्ति कश्चिदुपायस्तद्विनाशाय।' तदाकण्ये कुलीरकश्चिन्तयामास—'अयं तावदस्तज्जातिसहजवेरी। तथोपदेशं प्रयच्छामि
सत्यानृतं तथान्येऽपि वकाः सर्वे संक्षयमायान्ति। उक्तं च—

नवनीतसमां वाणीं कृत्वा चित्तं तु निर्देयम् । तथा प्रवोध्यते शत्रुः सान्वयो भ्रियते यथा' ॥ ४४० ॥

आह च—'माम, यद्येवं तन्मत्स्यमांसखण्डानि नकुलस्य विल्द्वारात्स-पंकोटरं यावत्पक्षिप यथा नकुलस्तन्मार्गेण गत्वा तं दुष्टस्पे विनाश-यति ।' अथ तथानुष्ठिते मत्स्यमांसानुसारिणा नकुलेन तं कृष्णसपे निहत्य तेऽपि तद्वृक्षाश्रयाः सर्वे वकाश्च शनैः शनैभिक्षताः । अतो वयं 20 ब्रूमः—'उपायं चिन्तयेत्' इति ॥ तदनेन पापबुद्धिना उपायश्चिन्तितो नापायः । ततस्तत्कलं प्राप्तम् ।' अतोऽहं त्रवीमि—'धर्मबुद्धिः कुदु-द्विश्व' इति ॥ एवं मूढ, त्वयाप्युपायश्चिन्तितो नापायः पापबुद्धिवत् । तन्न भवसि त्वं सज्जनः, केवलं पापबुद्धिरसि । ज्ञातो मया खामिनः प्राणसंदेहानयनात् । प्रकटीकृतं त्वया स्वयमेवात्मनो दुष्टत्वं कौटिल्यं 25

CC-0-rqf. Sagarrantes Editection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

यतादि कः पश्येच्छितिनामाहारिनःसरणमार्गम् । यदि जलद्ध्विनसुदितास्त एव मूढा न नृत्येयुः ॥ ४४१ ॥ यदि त्वं स्वामिन एनां दशां नयसि तदस्मद्विधस्य का गणना । तस्मान्ममासन्नेन भवता न भाव्यम् । उक्तं च—

तुला लोहसहस्रस्य यत्र खादन्ति मूिषकाः । राजंस्तत्र हरेच्छयेनो बालकं नात्र संशयः' ॥ ४४२ ॥ दमनक आह—'कथमेतत् ।' सोऽत्रवीत्—

कथा २१।

अस्ति कसिंश्चिद्धिष्ठाने जीर्णधनो नाम विणक्पुत्रः । स च 10 विभवक्षयोद्देशान्तरगमनमना व्यचिन्तयत्— 'यत्र देरोऽथवा स्थाने मोगान्भुक्त्वा खवीर्यतः ।

तस्मिन्विभवद्दीनो यो वसेत्स पुरुषाधमः ॥ ४४३ ॥

तथा च।

येनाहंकारयुक्तेन चिरं विलिसतं पुरा ।

दीनं वदित तत्रैव यः परेषां स निन्दितः'॥ ४४४॥

तस्य च गृहे लोहमारघिता पूर्वपुरुषोपार्जिता तुलासीत् । तां च क्रिस्यचिच्छ्रेष्ठिनो गृहे निक्षेपमूतां कृत्वा देशान्तरं प्रस्थितः । ततः प्रचिरं कालं देशान्तरं यथेच्छ्या आन्त्वा पुनः स्वपुरमागत्य तं श्रेष्ठिनमुवाच—'भोः श्रेष्ठिन्, दीयतां मे सा निक्षेपतुला।' स 20 आह—'भोः, नास्ति सा। त्वदीया तुला मूषिकैर्भक्षिता।' जीणघन आह—'भोः, श्रेष्ठिन्, नास्ति दोषस्ते यदि मूषिकैर्भक्षिति। ईहगे-वायं संसारः। न किंचिदत्र शाश्वतमस्ति। परमहं नृद्यां स्नानार्थं गमिष्यामि। तत्त्वयात्मीयं शिशुमेनं घनदेवनामानं मया सह स्नानो-पकरणहस्तं प्रेषय' इति। सोऽपि चौर्यभयात्तस्य शक्कितः स्वपुत्रमुवाच— 25 'वत्स, पितृव्योऽयं तव स्नानार्थं नद्यां यास्यति। तद्गम्यतामनेन सार्धं स्नानोपकरणमादाय' इति। अहो, साध्वदमुच्यते—

CC-0 Clark Style Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

मुक्त्वा सयं प्रक्रोमं वा कार्यकारणमेव वा ॥ ४४५ ॥

न मत्त्या कस्यचित्कोऽपि प्रियं प्रकुरुते नरः।

अत्यादरो मनेचत्र कार्यकारणवर्जितः । तत्र शङ्का प्रकर्तव्या परिणामे सुखावहा ॥ ४४६ ॥

स्थासी विणिक्शिशुः स्नानोपकरणमादाय प्रहृष्टमनास्तेनाभ्यागतेन सह प्रस्थितः। तथानुष्ठिते विणिक्सात्वा तं शिशुं नदीगुहायां प्रक्षिप्य तद्वारं वृहिच्छिर्ण्याच्छाद्य सत्वरं गृहमागतः पृष्टश्च तेन विणिजा—5 भी अभ्यागत, कथ्यतां कुत्र मे शिशुर्यस्त्वया सह नदीं गतः' इति। स आह—'नदीतटात्स श्येनेन हतः' इति। श्रेष्ठ्याह—'मिथ्यावादिन्, किं कचिच्छयेनो वालं हर्जु शकोति। तत्समर्पय मे सुतम्। अन्यथा राजकुले निवेद्यिप्यामि' इति। स आह—'भोः सत्यवादिन्, यथा श्येनो वालं न नयति तथा मूपिका अपि लोहमार-10 घटितां तुलां न मक्षयन्ति। तद्पय मे तुलाम्, यदि दारकेण प्रयोजनम् ।' एवं तौ विवदमानौ द्वावि राजकुलं गतौ। तत्र श्रेष्ठी तारस्वनम् ।' एवं तौ विवदमानौ द्वावि राजकुलं गतौ। तत्र श्रेष्ठी तारस्वनम् ।' एवं तौ विवदमानौ द्वावि राजकुलं गतौ। तत्र श्रेष्ठी तारस्वन्य धर्माधिकारिणस्तमुद्धः—'भोः, समर्प्यतां श्रेष्ठिसुतः।' स आह—'किं करोमि। पश्यतो मे नदीतटाच्छयेनेनापहृतः शिशुः।' 15 तच्छुत्वा ते प्रोद्धः—'भो, न सत्यममिहितं भवता। किं श्येनः शिशुं हर्जु समर्थों भवति।' स आह—'भो मोः, श्रूयतां मद्भचः। शिशुं हर्जु समर्थों भवति।' स आह—'भो मोः, श्रूयतां मद्भचः।

तुलां लोहसहस्रस्य यत्र खादन्ति मूिषकाः । राजंस्तत्र हरेच्छयेनो वालकं नात्र संशयः' ॥ ४४७ ॥

ते प्रोचुः—'कथमेतत्।' ततः श्रेष्ठी सम्यानामम् आदितः सर्वे 20 वृत्तान्तं निवेदयामास । ततस्तीर्वेहस्य द्वाविष तौ परस्परं संबोध्य तुलाशिशुप्रदानेन संतोषितौ । अतोऽहं ब्रवीमि—'तुलां लोहसह-स्रस्य' इति ॥ तन्मूर्वं, संजीवकप्रसादमसहमानेन त्वयैतत्कृतम् । अहो, साध्विदमुच्यते—

प्रायेणात्र कुलान्वितं कुकुलजाः श्रीवल्लमं दुर्भगा दातारं कृपणा ऋजूननृजयो वित्ते स्थितं निर्धनाः ।

वैद्ध्यत्रेपहताश्च कान्तवपुषं धर्माश्रयं पापिनो CC-0. Prof. Satya Vrat Sharti Collection पुरुषं िनिम्दृष्टितः सूर्वा इसद्यात्वाश्च देशीय

25

तथा च--

मूर्काणां पण्डिता द्वेष्या निर्धनानां महाधनाः ।

त्रतिनः पापशीलानामसतीनां कुलिक्षयः ॥ ४४९ ॥
तन्मूर्क, त्वया हितमप्यहितं कृतम् । उक्तं च—

पण्डितोऽपि वरं शत्रुनं मूर्लो हितकारकः ।

वानरेण हतो राजा विप्राश्चीरेण रक्षिताः' ॥ ४५० ॥
दमनक आह—'कथमेतत् ।' सोऽत्रवीत्—

#### कथा २२।

कस्यचिद्राज्ञो नित्यं वानरोऽतिभक्तिपरोऽङ्गसेवकोऽन्तःपुरेऽप्य10 प्रतिषिद्धप्रसरोऽतिविश्वासस्थानमभूत् । एकदा राज्ञो निद्रां गतस्य वानरे व्यजनं नीत्वा वायुं विद्धति राज्ञो वक्षःस्थलोपिर मिक्षकोपविष्टा । व्यजनेन मुहुर्मुहुर्निषिध्यमानापि पुनःपुनस्तत्रैवोपविश्वति । ततस्तेन स्वभावचपलेन मूर्खेण वानरेण कुद्धेन सता तीक्ष्णं सङ्गमादाय तस्या उपिर प्रहारो विहितः । ततो मिक्षकोङ्जीय गता । तेन
15 शितधारेणासिना राज्ञो वक्षो द्विधा जातं राजा मृतश्च । तस्माचिरायुरिच्छता नृपेण मूर्खोऽनुचरो न रक्षणीयः । अपरमेकसिन्नगरे
कोऽपि विप्रो महाविद्वान्परं पूर्वजन्मयोगेन चौरो वर्तते । स तिसन्पुरेऽन्यदेशादागतांश्चतुरो विप्रान्बहूनि वस्तूनि विक्रीणतो दृष्टा
चिन्तितवान्—'अहो, केनोपायेनैषां धनं लमे ।' इति विचिन्त्य तेषां
20 पुरोऽनेकानि शास्त्रोक्तानि सुमाषितानि चातिपियाणि मधुराणि
वचनानि जल्पता तेषां मनसि विश्वासमुत्पाद्य सेवा कर्तुमारव्या ।
अथवा साध्विदमुच्यते—

असती भवति सरुज्जा क्षारं नीरं च शीतरुं भवति ।
दम्भी भवति विवेकी प्रियवक्ता भवति धूर्तजनः ॥ ४५१ ॥
25 अथ तस्मिन्सेवां कुर्वति तैर्विपैः सर्ववस्तूनि विक्रीय वहुमूल्यानि
रत्नानि क्रीतानि । ततस्तानि जङ्कामध्ये तत्समक्षं प्रक्षिप्य खदेशंप्रति
गन्तुमुद्यमा विहिताः । ततः स धूर्तविप्रस्तान्विपान्गन्तुमुद्यतान्प्रेक्ष्य
चिन्ताव्याकुलितमनाः संजातः । 'अहो, धनमेतन्न किंचिन्मम चटितम् ।

CC-0अथिभिः प्रभाविष्या सिंचिष्या स्विप्यानिष्या स्विप्यानिष्यानिष्या स्विप्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानि

गृह्वामि।' इति विचिन्त्य तेषामग्रे सकरुणं विखप्यैवमाह--'भो मिं-त्राणि, यूयं मामेकाकिनं मुक्त्वा गन्तुमुद्यताः । तन्मे मनो भवद्भिः सह स्नेहपारोन वद्धं भवद्विरहनामैवाकुलं संजातं यथा धृतिं कापि न थते । यूयमनुप्रहं विघाय सहायमूतं मामपि सहैव नयत ।' तद्भचः श्रुत्वा ते करुणाई वित्तास्तेन सममेव खदेशं प्रति प्रस्थिताः। अथा-5 ध्विन तेषां पञ्चानामपि पल्लीपुरमध्ये त्रजतां ध्वाङ्काः कथयितुमार-व्याः--'रे रे किराताः, धावत धावत । सपादलक्षधिननो यान्ति । एतानिहत्य धनं नयत।' ततः किरातैध्वीङ्कवचनमाकण्यं सत्वरं गत्वा ते विप्रा लगुडपहारैर्जर्जरीकृत्य वस्त्राणि मोचयित्वा विलोकिताः। परं धनं किंचित्र रूठ्धम् । तदा तैः किरातैरमिहितम्—'भोः पान्थाः, 10 पुरा कदापि ध्वाङ्कवचनमनृतं नासीत् । ततो भवतां संनिधौ कापि धनं विद्यते तद्र्पयत । अन्यथा सर्वेषामि वधं विद्याय चर्म विदार्य प्रत्यक्तं प्रेक्ष्य धनं नेष्यामः' इति । तदा तेषामीदृशं वचनमाकर्ण्य चौरविप्रेण मनिस चिन्तितम्—'यदैषां विप्राणां वयं विधायाङ्गं विलोक्य रत्नानि नेष्यन्ति, तदापि मां विषण्यन्ति । ततोहं पूर्वमेवा- 15 त्मानमरतं समप्येतानमुद्यामि । उक्तं च-

मृत्योर्विमेषि किं वाल न स मीतं विमुख्यति । अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुवः ॥ ४५२ ॥

तथा च।

९ पंचत०

गवार्थे ब्राह्मणार्थे च प्राणत्यागं करोति यः। 20 सूर्यस्य मण्डलं मित्त्वा स याति परमां गतिम्' ॥ ४५३ ॥ इति निश्चित्यामिहितम्—'मोः किराताः, यद्येवं ततो मां पूर्वं निहत्य विलोकयत ।' ततस्तैस्तथानुष्ठिते तं धनरहितमवलोक्यापरे चत्वारोऽपि मुक्ताः । अतोऽहं त्रवीमि—'पण्डितोऽपि वरं शत्रुः' इति । अथैवं संवदतोस्तयोः संजीवकः क्षणमेकं पिङ्गलकेन सह युद्धं कृत्वा तस्य 25 स्वरनस्वरप्रहारामिहतो गतासुर्वसुंघरापीठे निपपात । अथ तं गतासु-मवलोक्य पिङ्गलकस्तद्गुणसरणार्द्रहृदयः प्रोवाच—'मोः, अयुक्तं मया CC-पापेत sæतं vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA पापतरं कर्म । उक्तं च-

मित्रद्रोही कृतप्रश्च यश्च विश्वासघातकः ।
ते नरा नरकं यान्ति यावचनद्रदिवाकरौ ॥ ४५४ ॥
मूमिक्षये राजविनाश एव
भृत्यस्य वा बुद्धिमतो विनाशे ।
क नो युक्तमुक्तं ह्यनयोः समत्वं
नष्टापि भूमिः सुरुभा न भृत्याः ॥ ४५५ ॥

तथा मया समामध्ये स सदैव प्रशंसितः । तिकं कथयिष्यामि

तेषामप्रतः । उक्तं च--

उक्तो भवति यः पूर्वं गुणवानिति संसदि ।

ग्वंविधं प्रलपन्तं दमनकः समेत्य सहर्षमिदमाह—'देव, कातरतम-स्तवैष न्यायो यहोहकारिणं शष्पमुजं हत्वेत्थं शोचिस । तन्नेतदु-पपन्नं मूमुजाम् । उक्तं च—

पिता वा यदि वा आता पुत्रो भार्याथवा सुहृत्। प्राणद्रोहं यदा गच्छेद्धन्तव्यो नास्ति पातकम् ॥ ४५७॥

तथा च।

15

:20

25

राजा घृणी ब्राह्मणः सर्वमक्षी
स्त्री चात्रपा दुष्टमतिः सहायः।
प्रेप्यः प्रतीपोऽधिकृतः प्रमादी
त्याज्या अमी यश्च कृतं न वेति ॥ ४५८॥

अपि च।

सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयाछुरिप चार्थपरा वदान्या । भूरिज्यया प्रचुरवित्तसमागमा च वेश्याङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा ॥ ४५९ ॥

अपि च।

अकृतोपद्रवः कश्चिन्महानपि न पूज्यते । CC-0. Prof. Sपूज्यन्तिनन्ताःनामान्तः ताक्यानामघातिनम् शीरू अस्ति स्ताधिक तथा च।

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । गतासूनगतास्ंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः'॥ ४६१॥ एवं तेन संवोधितः पिङ्गलकः संजीवकशोकं त्यक्त्वा दमनकसाचि-व्येन राज्यमकरोत्॥

इति श्रीविष्णुशर्मविरचिते पश्चतत्रके मित्रभेदो नाम प्रथमं तत्रं समाप्तम् ।



# मित्रसंपाितः।

अथेदमारभ्यते मित्रसंप्राप्तिनीम द्वितीयं तन्नम् । यस्यायमाद्यः स्रोकः—

असाधना अपि प्राज्ञा बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः ।

साधयन्त्याशु कार्याणि काकाखुमृगकूर्मवत् ॥ १ ॥

तद्यथानुश्रूयते—'अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिरुरोप्यं नाम

नगरम् । तस्य नातिदूरस्थो महोच्छ्रायवान्नानाविहङ्गोपभुक्तफरुः कीटै
रावृतकोटरश्छायाश्वासितपथिकजनसमूहो न्यग्रोधपादपो महान् ।

अथवा युक्तम् ।

छायासुप्तमृगः शकुन्तिनवहैर्विष्विष्विष्ठप्तच्छदः कीटैरावृतकोटरः किपकुलैः स्कन्धे कृतप्रश्रयः । विश्रव्धं मधुपैर्निपीतकुसुमः श्लाघ्यः स एव द्रुमः सर्वाङ्गैर्वहुसत्त्वसङ्गसुखदो मूमारम्तोऽपरः ॥ २ ॥

 पर्यं छपुपतनकेन निवार्यमाणोऽपि जिह्नालौल्याद्भक्षणार्थमपतत्। सपरिवारो निवद्भश्च । अथवा साध्वदमुच्यते—

जिह्नाछोल्यप्रसक्तानां जल्रमध्यनिवासिनाम् । अचिन्तितो वधोऽज्ञानां मीनानामिव जायते ॥ ३ ॥ अथवा दैवप्रतिकूलतया भवत्येवम् । न तस्य दोषोऽस्ति । उक्तं च—5

पौलस्त्यः कथमन्यदारहरणे दोषं न विज्ञातवा-न्रामेणापि कथं न हेमहरिणस्यासंभवो लक्षितः । अक्षेश्चापि युविष्ठिरेण सहसा प्राप्तो बनर्थः कथं प्रत्यासन्नविपत्तिमूदमनसां प्रायो मतिः क्षीयते ॥ ४ ॥

तथा च ।

10

कृतान्तपाशवद्धानां दैवोपहतचेतसाम् । वुद्धयः कुज्जगामिन्यो भवन्ति महतामपि ॥ ५ ॥

अत्रान्तरे छुठ्यकस्तान्बद्धान्विज्ञाय प्रहृष्टमनाः प्रोद्यतयष्टिस्तद्ध-धार्थं प्रधावितः । चित्रप्रीवोऽप्यात्मानं सपरिवारं बद्धं मत्वा छुठ्य-कमायान्तं दृष्ट्वा तान्कपोतानूचे—'अहो, न मेतव्यम् । उक्तं च—15

> व्यसनेप्वेव सर्वेषु यस्य वुद्धिर्न हीयते । स तेषां पारमभ्येति तत्प्रभावादसंशयम् ॥ ६ ॥ संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता । उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा ॥ ७ ॥

तत्सर्वे वयं हेल्योड्डीय सपाशजाला अस्यादर्शनं गत्वा मुक्ति प्राप्नुमः।20 नो चेद्भयविक्कवाः सन्तो हेल्या समुत्यातं न करिष्यथ । ततो मृत्युम-वाप्सथ । उक्तं च—

तन्तवोऽप्यायता नित्यं तन्तवो बहुलाः समाः । बहून्बहुत्वादायासान्सहन्तीत्युपमा सताम्'॥ ८॥ तथानुष्ठिते छुव्धको जालमादायाकाशे गच्छतां तेषां पृष्ठतो भूमि-25 स्थोऽपि पर्यधावत् । तत कर्ध्वाननः स्लोकमेनमपठत्—

जालमादाय गच्छन्ति संहताः पक्षिणोऽप्यमी ।

CC-0. Prof. Sमान्सां विविद्धिप्यमते। पतिष्यन्ति। माठसंशायः byl 3 Solldation USA

ल्डियुपतनकोऽपि प्राणयात्राक्रियां त्यक्त्वा किमत्र भविष्यतीति कुतूहलात्तत्पृष्ठतोऽनुसरति । अथ दृष्टेरगोचरतां गतान्विज्ञाय छुव्यको निराशः श्लोकमपठिलिवृत्तश्च ।

निहि मवति यन्न भाव्यं भवति च भाव्यं विनापि यत्नेन । करतलगतमपि नश्यति यस्य हि भवितव्यता नास्ति ॥१०॥

तथा च।

पराझुखे विधी चेत्स्यात्कथंचिद्रविणोदयः ।
तत्सोऽन्यदपि संगृद्ध याति शङ्क्षिनिधिर्यथा ॥ ११ ॥
तदास्तां तावद्विहङ्गामिषलोभो यावत्कुदुम्बवर्तनोपायमूतं जालमपि
10मे नष्टम् । चित्रग्रीवोऽपि छुव्धकमदर्शनीमूतं ज्ञात्वा तानुवाच—
भोः, निवृत्तः स दुरात्मा छुव्धकः । तत्सर्वेरिप स्वस्थिर्गम्यतां महिलारोप्यस्य प्रागुत्तरदिग्मागे । तत्र मम सुहृद्धिरण्यको नाम मूषकः
सर्वेषां पाशच्छेदं करिष्यति । उक्तं च—

सर्वेषामेव मर्त्यानां व्यसने समुपस्थिते ।

वाद्यात्रेणापि साहाय्यं मित्रादन्यो न संद्धे' ॥ १२ ॥
एवं ते कपोताश्चित्रग्रीवेण संबोधिता महिलारोप्ये नगरे हिरण्यकविलदुर्गं प्रापुः । हिरण्यकोऽपि सहस्रमुखबिलदुर्गं प्रविष्टः सन्नकुतोमयः
सुखेनास्ते । अथवा साध्विदमुच्यते—

अनागतं भयं दृष्ट्वा नीतिशास्त्रविशारदः ।
20 अवसन्मूषकस्तत्र कृत्वा शतमुखं विरुम् ॥ १३ ॥
दंष्ट्राविरहितः सर्पो मदहीनो यथा गजः ।
सर्वेषां जायते वश्यो दुर्गहीनस्तथा नृपः ॥ १४ ॥

तथा च ।

न गजानां सहस्रेण न च रुक्षेण वाजिनास् ।

25 तत्कर्म सिध्यते राज्ञां दुर्गेणैकेन यद्गणे ॥ १५ ॥

शतमेकोऽपि संघत्ते प्राकारस्थो घनुर्घरः ।

तसाहुर्ग प्रशंसन्ति नीतिशास्त्रविदो जनाः ॥ १६ ॥

अथ चित्रग्रीवो विरुमासाद्य तारस्वरेण प्रोवाच—'भो भो मित्र

०० हिरण्यकः सत्वरमागच्छ । महती मे स्प्रसनावस्त्राः वर्तते' के सम्हर्ताः

हिरण्यकोऽपि विल्रदुर्गान्तर्गतः सन्प्रोवाच—'भोः, को भवान् । किम-र्श्वमायातः । किं कारणम् । कीद्दक्ते व्यसनावस्थानम् । तत्कथ्यताम्' इति । तच्छुत्वा चित्रप्रीव आह—'भोः, चित्रप्रीवो नाम कपोतराजोऽहं ते सुहत् । तत्सत्वरमागच्छ । गुरुतरं प्रयोजनमस्ति ।' तदाकण्यं पुरुकिततनुः प्रहृष्टात्मा स्थिरमनास्त्वरमाणो निष्कान्तः । अथवा इ साध्विदमुच्यते—

सुहृदः स्नेहसंपन्ना छोचनानन्ददायिनः ।
गृहे गृह्वतां नित्यमागच्छन्ति महात्मनाम् ॥ १७ ॥
आदित्यस्योदयं तात ताम्बूरुं भारती कथा ।
इष्टा भार्या सुमित्रं च अपूर्वाणि दिने दिने ॥ १८ ॥ 10
सुहृदो भवने यस्य समागच्छन्ति नित्यशः ।
चित्रे च तस्य सौख्यस्य न किंचित्प्रतिमं सुस्तम् ॥ १९ ॥

अथ चित्रग्रीवं सपरिवारं पाशवद्धमाठोक्य हिरण्यकः सविषाद-मिदमाह-'भोः, किमेतत्'। स आह-'भोः, जानन्नपि किं प्रच्छिति। उक्तं च यतः—

> यसाच येन च यदा च यथा च यच यावच यत्र च ग्रुभाग्रुभमात्मकर्म । तसाच तेन च तदा च तथा च तच तावच तत्र च कृतान्तवशादुपैति ॥ २० ॥

तत्प्राप्तं मयैतद्धन्धनं जिह्नालौल्यात् । सांप्रतं त्वं सत्वरं पाश्चविमोक्षं 20 कुरु ।' तदाकण्यं हिरण्यकः प्राह—

'अर्घाघाँचोजनशतादामिषं वीक्षते खगः । सोऽपि पार्श्वस्थितं दैवाद्वन्धनं न च पश्यति ॥ २१ ॥

तथा च ।

रविनिशाकरयोर्ग्रहपीडनं गजभुजङ्गविहङ्गमवन्धनम् । मतिमतां च निरीक्ष्य दरिद्रतां

CC-0. Prof. Satya Vrat S्रविभिन्द्रो ब्युवाजिति हो मुर्जिट पे रेड Foundation USA

25

तथा च ।

वध्यन्ते निपुणैरगाधसिलकान्मीनाः समुद्रादिष । दुर्णीतं किमिहास्ति किं च सुकृतं कः स्थानलामे गुणः

कालः सर्वजनान्प्रसारितकरो गृह्णाति दूरादिष' ॥ २३ ॥
एवमुक्त्वा चित्रग्रीवस्य पाशं छेत्तुमुद्यतं स तमाह—'भद्र, मा मैवं
कुरु । प्रथमं मम भृत्यानां पाशच्छेदं कुरु । तदनु ममापि च ।'
तच्छुत्वा कुपितो हिरण्यकः प्राह—'भोः, न युक्तमुक्तं भवता । यतः
स्वामिनोऽनन्तरं भृत्याः ।' स आह—'भद्र, मा मैवं वद । मदाश्रयाः
10 सर्व एते वराकाः । अपरं सकुटुम्बं परित्यज्य समागताः । तत्कथमेतावन्मात्रमपि संमानं न करोमि । उक्तं च—

यः संमानं सदा धत्ते मृत्यानां क्षितिपोऽधिकम् । वित्ताभावेऽपि तं दृष्ट्वा ते त्यजन्ति न कर्हिचित् ॥ २४ ॥

तथा च।

15 विश्वासः संपदां मूळं तेन यूथपतिर्गजः ।
सिंहो मृगाधिपत्येऽपि न मृगैः परिवार्यते ॥ २५ ॥
अपरं मम कदाचित्पाशच्छेदं कुर्वतस्ते दन्तमङ्गो भवति । अथवा
दुरात्मा छुब्धकः समभ्येति तन्नूनं मम नरकपात एव । उक्तं च
सदाचारेषु मृत्येषु संसीदस्तु च यः प्रमुः ।

20 सुसी स्थान्नरकं याति परत्रेह च सीदति'॥ २६॥
तच्छुत्वा प्रहृष्टो हिरण्यकः प्राह—'मोः, वेद्म्यहं राजधर्मम्।
परं मया तव परीक्षा कृता। तत्सर्वेषां पूर्व पाशच्छेदं करिष्यामि।
भवानप्यनेन विधिना बहुकपोतपरिवारो भविष्यति। उक्तं च—

कारुण्यं संविभागश्च यस्य मृत्येषु सर्वदा ।

25 संभवेत्स महीपां छक्के छोक्यस्यापि रक्षणे' ॥ २७ ॥
एवमुक्त्वा सर्वेषां पाशच्छेदं कृत्वा हिरण्यकश्चित्रग्रीवमाह—'मित्र,
गम्यतामधुना स्वाश्रयं प्रति । भूयोऽपि व्यसने प्राप्ते समागन्तव्यम् ।' इति तान्संप्रेष्य पुनरपि दुर्गे प्रविष्टः । चित्रग्रीवोऽपि

CC-सपरिवारः खाश्रयसगम्बद्धान्यश्रतिकसाङ्गिद्धग्रन्यते Foundation USA

मित्रवान्साधयत्यर्थान्दुःसाध्यानि वै यतः ।
तसान्मित्राणि कुर्वीत समानान्येव चात्मनः ॥ २८ ॥
लघुपतनकोऽपि वायसः सर्वं तं चित्रप्रीववन्धमोक्षमवलोक्य
विस्तितमना व्यचिन्तयत्—'अहो, बुद्धिरस्य हिरण्यकस्य शक्तिश्च दुर्गसामग्री च । तदीहगेव विधिर्विहङ्गानां बन्धनमोक्षात्मकः । अहं च ६
न कस्यचिद्विश्वसिमि चलप्रकृतिश्च । तथाप्येनं मित्रं करोमि ।
उक्तं च—

अपि संपूर्णतायुक्तैः कर्तव्याः सुहृदो बुधैः । नदीशः परिपूर्णोऽपि चन्द्रोदयमपेक्षते' ॥ २९ ॥

एवं संप्रधार्य पादपादवतीर्य विखद्वारमाश्रित्य वित्रप्रीववच्छव्देन 10 हिरण्यकं समाहूतवान्—'एग्नेहि मो हिरण्यक, एहि।' तच्छव्दं श्रुत्वा हिरण्यको य चिन्तयत्—'किमन्योऽपि कश्चित्कपोतो वन्धन-शेषितिष्ठति येन मां व्याहरति।' आह च—'मोः, को मवानिति।' स आह—'अहं छघुपतनको नाम वायसः।' तच्छुत्वा विशेषाद-न्तर्छीनो हिरण्यक आह—'मोः, द्वृतं गम्यतामसात्स्थानात्।' वायस 16 आह—'अहं तव पार्श्वे गुरुकार्येण समागतः। तर्तिकं न कियते मया सह दर्शनम्।' हिरण्यक आह—'न मेऽस्ति त्वया सह संगमेन प्रयोजनम्' इति। स आह—'मोः, चित्रप्रीवस्य मया तव सकाशा-त्याशमोक्षणं दृष्टम्। तेन मम महती प्रीतिः संजाता। तत्कदाचिन्ममापि वन्धने जाते तव पार्श्वान्मुक्तिमिविष्यति। तिकियतां मया 20 सह मेत्री।' हिरण्यक आह—'अहो, त्वं मोक्ता। अहं ते मोज्यम्तः। तत्का त्वया सह मम मेत्री। तद्गम्यताम्। मेत्री विरोधमान्वात्कथम्। उक्तं च—

ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुळम् । तयोर्मैत्री विवाहश्च न तु पृष्टविपुष्टयोः ॥ ३० ॥

25

तथा च।

यो मित्रं कुरुते मूढ आत्मनोऽसदृशं कुषीः । हीनं वाप्यधिकं वापि हास्यतां यात्यसौ जनः ॥ ३१ ॥

तद्गम्यताम्' इति । वायस आह—'भो हिरण्यक, एषोऽहं तव दुर्ग-<sup>CC-0. Prof. Sapra Vrat, Shark</sup> विश्व क्षेत्री भिण्करोषि सतोऽहं आणमोक्षणं जवाग्रे 30 द्वार उपविष्टः । यदि त्वि भेत्री भणकरोषि सतोऽहं आणमोक्षणं जवाग्रे 30 करिष्यामि, अथवा प्रायोपवेशनं मे स्यात्' इति । हिरण्यक आह— 'भोः, त्वया वैरिणा सह कथं मैत्रीं करोमि । उक्तं च— 'वैरिणा न हि संदध्यात्सुश्चिष्टेनापि संघिना । सुतप्तमपि पानीयं शमयत्येव पावकम्' ॥ ३२ ॥

क्वायस आह—'भोः, त्वया सह दर्शनमि नास्ति । कुतो वैरम् । तिकमनुचितं वदिसि' । हिरण्यक आह—'द्विविधं वैरं भविते । सहजं कृत्रिमं च । तत्सहजवैरी त्वमसाकम् । उक्तं च—

कृत्रिमं नाशमभ्येति वैरं द्राकृत्रिमैर्गुणैः । प्राणदानं विना वैरं सहजं याति न क्षयम्' ॥ ३३ ॥

10 वायस आह—'भोः, द्विविधस्य वैरस्य छक्षणं श्रोतुमिच्छामि । तत्कथ्यताम् ।' हिरण्यक आह—'भोः, कारणेन निर्वृत्तं कृत्रिमम् । तत्तदहोंपकारकरणाद्गच्छति । स्वाभाविकं पुनः कथमपि न गच्छति । तद्यया—'नकुछसपीणाम्, शष्पमुङ्क्लायुधानाम्, जलवह्योः, देवदै-त्यानाम्, सारमेयमार्जाराणाम्, ईश्वरदिद्राणाम्, सपत्नीनाम्, सिंह15 गजानाम्, छञ्चकहरिणानाम्, श्रोत्रियश्रष्टकियाणाम्, मूर्खपण्डिता-नाम्, पतिव्रताकुछ्टानाम्, सज्जनदुर्जनानाम् । न कश्चित्केनापि व्यापादितः, तथापि प्राणान्संतापयन्ति ।' वायस आह—'भोः, अका-

कारणान्मित्रतां याति कारणादेति शत्रुताम् ।

तसान्मित्रत्वमेवात्र योज्यं वैरं न धीमता ॥ ३४ ॥

तसान्कुरु मया सह समागमं मित्रधर्मार्थम् । हिरण्यक आह—

'मोः, श्रृ्यतां नीतिसर्वसम् ।

सक्चहुष्टमपीष्टं यः पुनः संघितुमिच्छति । स मृत्युमुपगृह्णाति गर्भमश्वतरी यथा ॥ ३५॥

रणमेतत्। श्रूयतां मे वचनम्।

25 अथवा गुणवानहम्, न मे कश्चिद्वैरयातनां करिष्यति, एतदपि न संमाव्यम् । उक्तं च—

सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत्प्राणान्प्रियान्पाणिने-मीमांसाकृतगुन्ममाथ सहसा हस्ती मुनिं जैमिनिम्।

छन्दोज्ञाननिधि जघान मकरो वेलातटे पिक्कल-CC-0. Prof. Satva Vrat Shast Collection New Dayling Control by Samoundation USA । अ. मज्ञानाष्ट्रतन्वेतसामातरुषी कोडथस्तिरश्चा गुणः ।

| वायस आह—'अस्त्येतत् । तथापि श्रूयताम्—                                                           | 7     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| उपकाराच स्रोकानां निमित्तान्मृगपक्षिणाम् ।                                                       |       |
| भयाल्लोभाच मूर्खाणां मैत्री स्याद्शीनात्सताम् ॥ ३७ ॥                                             |       |
| मृद्धट इव सुलभेद्यो दुःसंघानश्च दुर्जनो भवति ।                                                   |       |
| सुजनस्तु कनकघट इव दुर्भेदः सुकरसंधिश्च ॥ ३८ ॥                                                    | 5     |
| इक्षोरप्रात्कमशः पर्वणि पर्वणि यथा रसविशेषः।                                                     | 0     |
| तद्वत्सज्जनमैत्री विपरीतानां तु विपरीता ॥ ३९ ॥                                                   |       |
| तथा च।                                                                                           |       |
| आरम्भगुर्वी क्षयिणी क्रमेण                                                                       |       |
| रुघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् ।                                                                | 10    |
| दिनस्य पूर्वीर्धपरार्धभिन्ना                                                                     |       |
| छायेव मैत्री खलसज्जनानाम् ॥ ४० ॥                                                                 |       |
| तत्साधुरहम् । अपरं त्वां शपथादिभिर्निर्भयं करिप्यामि ।                                           | स     |
| आह—'न मेऽस्ति ते शपथैः प्रत्ययः। उक्तं च—                                                        |       |
| शपथैः संधितस्यापि न विश्वासं त्रजेद्रिपोः ।                                                      | 18    |
| श्रूयते शपथं कृत्वा वृत्रः शकेण सूदितः ॥ ४१ ॥                                                    |       |
| न विश्वासं विना शत्रुर्देवानामपि सिध्यति ।<br>विश्वासात्रिदरोन्द्रेण दितेर्गर्भो विदारितः ॥ ४२ ॥ |       |
|                                                                                                  |       |
| अन्यच ।<br>वृहस्पतेरपि प्राज्ञस्तसानैवात्र विश्वसेत् ।                                           | 20    |
| य इच्छेदात्मनो वृद्धिमायुष्यं च सुसानि च ॥ ४३ ॥                                                  |       |
| तथा च                                                                                            | 1     |
| सुसूक्ष्मेणापि रन्ध्रेण प्रविश्याभ्यन्तरं रिपुः ।                                                |       |
| नाशयेच शनैः पश्चात्स्रवं सिल्लपूरवत् ॥ ४४ ॥                                                      |       |
| न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्तेऽपि न विश्वसेत्।                                                    | 25    |
| विश्वासाद्भयमुत्पन्नं मूलान्यपि निकृन्तति ॥ ४५ ॥                                                 |       |
| न वध्यते ह्यविश्वस्तो दुर्वहोऽपि बहोस्कटैः ।                                                     |       |
| विश्वसाश्चाग्र वध्यन्ते बलवन्तोऽपि दुर्वलैः ॥ ४६ ॥                                               |       |
| सुकृत्यं विष्णुगुप्तस्य मित्राप्तिर्भागवस्य च ।                                                  |       |
| CC-0 Prof Sature Was Controlled The single Transport III SO Monthlistion                         | IISA3 |

तथा च ।

महताप्यर्थसारेण यो विश्वसिति शत्रुषु ।
भार्यासु सुविरक्तासु तदन्तं तस्य जीवितम्' ॥ ४८ ॥
तच्छुत्वा रुघुपतनकोऽपि निरुत्तरश्चिन्तयामास—'अहो, बुद्धिपाग्राहम्यमस्य नीतिविषये । अथवात एवास्योपिर मैत्री पक्षापातैः ।'
स आह—'भो हिरण्यक,

सतां साप्तपदं मैत्रमित्याहुर्विबुधा जनाः ।
तसात्त्वं मित्रतां प्राप्तो वचनं मम तच्छृणु ॥ ४९ ॥
दुर्गस्थेनापि त्वया मया सह नित्यमेवालापो गुणदोषसुमाषितगोष्ठी10 कथाः सर्वदा कर्तव्याः यद्येवं न विश्वसिषि ।' तच्छुत्वा हिरण्यकोऽपि
व्यचिन्तयत्—'विदग्धवचनोऽयं दृश्यते लघुपतनकः सत्यवाक्यश्च ।
तद्युक्तमनेन मैत्रीकरणम् । परं कदाचिन्मम दुर्गे चरणपातोऽपि न
कार्यः । उक्तं च—

भीतभीतैः पुरा शत्रुर्मन्दं मन्दं विसर्पति ।

15 भूमौ प्रहेरुया पश्चाज्ञारहस्तोऽङ्गनास्विव'॥ ५०॥

तच्छुत्वा वायस आह—'भद्र, एवं मवतु।' ततःप्रमृति द्वौ

ताविष सुमािषतगोष्ठीसुलमनुभवन्तौ तिष्ठतः । परस्परं कृतोपकारौ

कालं नयतः । लघुपतनकोऽपि मांसशकलानि मेध्यानि बलिशेषाण्य
न्यानि वात्सल्याहृतानि पक्कान्नविशेषाणि हिरण्यकार्थमानयति ।

20 हिरण्यकोऽपि तण्डुलानन्यांश्च मक्ष्यविशेषां स्रघुपतनकार्थं रात्रावाहृत्य

तत्कालायातस्यापयति । अथवा युज्यते द्वयोरप्येतत् । उक्तं च—

ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति ।

पुद्धे भोजयते चैव षड्विषं प्रीतिलक्षणम् ॥ ५१ ॥

्रेनोपकारं विना प्रीतिः कथंचित्कस्यचिद्भवेत् ।

25 उपयाचितदानेन यतो देवा अमीष्टदाः ॥ ५२ ॥

तावत्प्रीतिर्भवेल्लोके यावद्दानं प्रदीयते ।

वत्सः क्षीरक्षयं दृष्ट्या परित्यजति मातरम् ॥ ५३ ॥

पृत्य दानस्य माहात्म्यं सद्यः प्रत्यकारकम् ।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collegion, New Delhi, Discripted by S3 Foundation USA
यत्मभावाद्षि दृष्टी मित्रती याति तत्स्यणात् ॥ ५४ ॥

पुत्रादि प्रियतरं खद्ध तेन दानं मन्ये पशोरि विवेकविवर्जितस्य । दत्ते खले नु निखिलं खद्ध येन दुग्धं नित्यं ददाति महिपी ससुतापि पश्य ॥ ५५ ॥

किं बहुना। प्रीतिं निरन्तरां कृत्वा दुर्भेद्यां नसमांसवत्। 5

25

मूषको वायसब्धेव गतौ कृत्रिममित्रताम् ॥ ५६ ॥ एवं स मूषकस्तदुपकाररञ्जितस्तथा विश्वस्तो यथा तस्य पक्षमध्ये प्रविष्टस्तेन सह सर्वदैव गोष्ठीं करोति । अथान्यसिन्नहिन वायसो-ऽश्रुपूर्णनयनः समभ्येत्य सगद्गदं तमुवाच—'भद्ग हिरण्यक, विरक्तिः 10 संजाता मे । सांप्रतं देशस्यास्योपरि तदन्यत्र यास्यामि ।' हिरण्यक आह—'भद्र, किं विरक्तेः कारणम्।' स आह—'भद्र, श्रृयताम्। अत्र देशे महत्यानावृष्ट्या दुर्भिक्षं संजातम्। दुर्भिक्षत्वाज्जनो वुसुक्षा-पीडितः कोऽपि वलिमात्रमपि न पयच्छति । अपरं गृहे गृहे बुसु-क्षितजनैर्विहङ्गानां वन्धनाय पाशाः प्रगुणीकृताः सन्ति । अहमप्या- 15 युःशेषतया पाशेन बद्ध उद्धरितोऽसि । एतद्विरक्तेः कारणम् । तेनाहं विदेशं चलित इति वाष्पमोक्षं करोमि।' हिरण्यक आह—'अथ म-वान्क प्रस्थितः ।' स आह—'अस्ति दक्षिणापथे वनगहनमध्ये महा-सरः। तत्र त्वचोऽधिकः परमसुहृत्कूर्मो मन्थरको नाम। स च मे मत्स्यमांसखण्डानि दास्यति । तद्भक्षणात्तेन सह सुमापितगोष्ठीसुख-20 मनुभवन्सुखेन कालं नेप्यामि । नाहमत्र विहङ्गानां पाशवन्धनेन क्षयं द्रष्टुमिच्छामि । उक्तं च ।

अनावृष्टिहते देशे शस्ये च प्रलयं गते । धन्यास्तात न पश्यन्ति देशमङ्गं कुलक्षयम् ॥ ५७ ॥ कोऽतिमारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनाम् । को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम् ॥ ५८ ॥ विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन । खदेशे पूज्यते राजा विद्वान्सर्वत्र पूज्यते'॥ ५९ ॥

तथा च ।

महताप्यर्थसारेण यो विश्वसिति शत्रुषु ।
भार्यासु सुविरक्तासु तदन्तं तस्य जीवितम्' ॥ ४८ ॥
तच्छुत्वा रुघुपतनकोऽपि निरुत्तरिक्षन्तयामास— 'अहो, वुद्धिपाग्रहम्यमस्य नीतिविषये । अथवात एवास्योपिर मैत्री पक्षापातैः।'
स आह— 'मो हिरण्यक,

सतां साप्तपदं मैत्रमित्याहुर्विबुधा जनाः ।

तसात्त्वं मित्रतां प्राप्तो वचनं मम तच्छृणु ॥ ४९ ॥
दुर्गस्थेनापि त्वया मया सह नित्यमेवालापो गुणदोषसुभाषितगोष्ठी10 कथाः सर्वदा कर्तव्याः यद्येवं न विश्वसिषि ।' तच्छुत्वा हिरण्यकोऽपि
व्यचिन्तयत्—'विदग्धवचनोऽयं दृश्यते लघुपतनकः सत्यवाक्यश्च ।
तद्युक्तमनेन मैत्रीकरणम् । परं कदाचिन्मम दुर्गे चरणपातोऽपि न

कार्यः । उक्तं च--

मीतमीतैः पुरा शत्रुर्मन्दं मन्दं विसर्पति ।

गूमौ प्रहेलया पश्चाज्जारहस्तोऽङ्गनास्विव'॥ ५०॥

तच्छुत्वा वायस आह—'भद्र, एवं भवतु।' ततःप्रभृति द्वौ

ताविष सुमाषितगोष्ठीसुलमनुभवन्तौ तिष्ठतः। परस्परं कृतोपकारौ

कालं नयतः। लघुपतनकोऽपि मांसशकलानि मेध्यानि बलिशेषाण्यन्यानि वात्सल्याहृतानि पकान्नविशेषाणि हिरण्यकार्थमानयति।

20 हिरण्यकोऽपि तण्डुलानन्यांश्च मक्ष्यविशेषांल्लघुपतनकार्थं रात्रावाहृत्य

तत्कालायातस्यापयति। अथवा युज्यते द्वयोरप्येतत्। उक्तं च—

ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति प्रच्छित ।

भुद्धे भोजयते चैव षड्वियं प्रीतिरुक्षणम् ॥ ५१ ॥

्रेनोपकारं विना प्रीतिः कथंचित्कस्यचिद्भवेत् ।

उपयाचितदानेन यतो देवा अमीष्टदाः ॥ ५२ ॥

तावत्प्रीतिर्भवेछोके यावद्दानं प्रदीयते ।

वत्सः क्षीरक्षयं दृष्ट्वा परित्यजति मातरम् ॥ ५३ ॥

पश्य दानस्य माहात्म्यं सद्यः प्रत्ययकारकम् ।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastrick Beeting New Belhi, Bigitized by S3 Foundation USA यत्र मार्वाद पि द्वेषी मित्रती याति तत्स्णात् ॥ ५४ ॥

25

पुत्रादि प्रियतरं खळ तेन दानं मन्ये पशोरिप विवेकविवर्जितस्य । दत्ते खले नु निखिलं खळु येन दुग्धं नित्यं ददाति महिपी ससुतापि पश्य ॥ ५५ ॥

किं बहुना । प्रीतिं निरन्तरां कृत्वा दुर्भेद्यां नखमांसवत् ।

मूषको वायसश्चेव गतौ कृत्रिममित्रताम् ॥ ५६ ॥ एवं स मूषकस्तदुपकाररञ्जितस्तथा विश्वस्तो यथा तस्य पक्षमध्ये प्रविष्टस्तेन सह सर्वदैव गोष्ठीं करोति । अथान्यसिन्नहिन वायसो-ऽश्रुपूर्णनयनः समभ्येत्य सगद्भदं तमुवाच—'भद्र हिरण्यक, विरक्तिः 10 संजाता मे । सांप्रतं देशस्यास्योपरि तदन्यत्र यास्यामि ।' हिरण्यक आह—'भद्र, किं विरक्तेः कारणम् ।' स आह—'भद्र, श्रूयताम् । अत्र देशे महत्यानावृष्ट्या दुर्भिक्षं संजातम्। दुर्भिक्षत्वाज्जनो वुसुक्षा-पीडितः कोऽपि वलिमात्रमपि न पयच्छति । अपरं गृहे गृहे वुसु-क्षितजनैर्विहङ्गानां बन्धनाय पाशाः प्रगुणीकृताः सन्ति । अहमप्या-15 युःशेषतया पाशेन बद्ध उद्धरितोऽसि । एतद्विरक्तेः कारणम् । तेनाहं विदेशं चलित इति वाष्पमोक्षं करोमि।' हिरण्यक आह—'अथ म-वान्क प्रस्थितः ।' स आह-- 'अस्ति दक्षिणापथे वनगहनमध्ये महा-सरः । तत्र त्वत्तोऽधिकः परमसुहृत्कूर्मो मन्थरको नाम । स च मे मत्स्यमांसखण्डानि दास्यति । तद्भक्षणात्तेन सह सुमापितगोष्ठीसुख-20 मनुभवन्सुखेन कालं नेप्यामि । नाहमत्र विहङ्गानां पाशवन्धनेन क्षयं द्रष्टुमिच्छामि । उक्तं च ।

अनावृष्टिहते देशे शस्ये च प्रलयं गते । घन्यास्तात न पश्यन्ति देशमङ्गं कुलक्षयम् ॥ ५७ ॥ कोऽतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनाम् । को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम् ॥ ५८ ॥ विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन । खदेशे पूज्यते राजा विद्वान्सर्वत्र पूज्यते'॥ ५९ ॥

हिरण्यक आह—'यद्येवं तदहमपि त्वया सहागमिण्यामि । म-CC-0. Prof. Satya Vrat Suastri Collection. New Dealth Digitized S.3. Foundation USA मापि महद्वुः खं वर्तते'। वायस आह— भीः, तव कि दुः खर्म् वि-30 तथा च ।

महताप्यर्थसारेण यो विश्वसिति शञ्जुषु ।
भार्यासु सुविरक्तासु तदन्तं तस्य जीवितम्' ॥ ४८ ॥
तच्छुत्वा रुघुपतनकोऽपि निरुत्तरश्चिन्तयामास— 'अहो, बुद्धिपाग्राम्यमस्य नीतिविषये । अथवात एवास्योपिर मैत्री पक्षापातैः ।'
स आह— 'मो हिरण्यक,

सतां साप्तपदं मैत्रमित्याहुर्विवुधा जनाः ।
तसात्त्वं मित्रतां प्राप्तो वचनं मम तच्छृणु ॥ ४९ ॥
दुर्गस्थेनापि त्वया मया सह नित्यमेवालापो गुणदोषसुभाषितगोष्ठी10 कथाः सर्वदा कर्तव्याः यद्येवं न विश्वसिषि ।' तच्छुत्वा हिरण्यकोऽपि
व्यचिन्तयत्—'विदम्धवचनोऽयं दृश्यते लघुपतनकः सत्यवाक्यश्च ।
तस्रुक्तमनेन मैत्रीकरणम् । परं कदाचिन्मम दुर्गे चरणपातोऽपि न

कार्यः । उक्तं च---

भीतभीतैः पुरा शत्रुर्मन्दं मन्दं विसर्पति ।

ग्रमौ प्रहेलया पश्चाज्जारहस्तोऽङ्गनास्तिव'॥ ५०॥

तच्छुत्वा वायस आह—'भद्र, एवं भवतु।' ततःप्रभृति द्वौ

ताविष सुमाषितगोष्ठीसुखमनुभवन्तौ तिष्ठतः । परस्परं कृतोपकारौ

कालं नयतः । लघुपतनकोऽषि मांसशकलानि मेध्यानि बलिशोषाण्य
न्यानि वात्सल्याहृतानि पक्कान्नविशेषाणि हिरण्यकार्थमानयति ।

20 हिरण्यकोऽषि तण्डुलानन्यांश्च मक्ष्यविशेषांल्लघुपतनकार्थं रात्रावाहृत्य

तत्कालायातस्यापयति । अथवा युज्यते द्वयोरप्येतत् । उक्तं च—

ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्णमाख्याति पृच्छति ।

पुद्धे भोजयते चैव षड्विषं प्रीतिरुक्षणम् ॥ ५१ ॥

्रेनोपकारं विना प्रीतिः कथंचित्कस्यचिद्भवेत् ।

उपयाचितदानेन यतो देवा अभीष्टदाः ॥ ५२ ॥

तावत्मीतिर्भवेछोके यावद्दानं प्रदीयते ।

वत्सः क्षीरक्षयं दृष्ट्वा परित्यजति मातरम् ॥ ५३ ॥

पश्य दानस्य माहात्म्यं सद्यः प्रत्ययकारकम् ।

CC-0 Prof. Satura माहात्म्यं सद्यः प्रत्ययकारकम् ।

CC-0 Prof. Satura माहात्म्यं सद्यः प्रत्ययकारकम् ।

पुत्रादि प्रियतरं खळु तेन दानं मन्ये पशोरि विवेकविवर्जितस्य । दत्ते खळे नु निसिल्णं खळु येन दुग्धं नित्यं ददाति महिपी सम्रुतापि पश्य ॥ ५५ ॥

किं वहुना।

5

प्रीतिं निरन्तरां कृत्वा दुर्भेद्यां नखमांसवत्। मूषको वायसश्चेव गतौ कृत्रिममित्रताम् ॥ ५६ ॥ एवं स मूषकस्तदुपकाररञ्जितस्तथा विश्वस्तो यथा तस्य पक्षमध्ये प्रविष्टस्तेन सह सर्वदैव गोष्ठीं करोति । अथान्यसिन्नहिन वायसो-ऽश्रुपूर्णनयनः समभ्येत्य सगद्गदं तमुवाच—'भद्ग हिरण्यक, विरक्तिः 10 संजाता मे । सांप्रतं देशस्यास्योपरि तदन्यत्र यास्यामि ।' हिरण्यक आह—'भद्र, किं विरक्तेः कारणम् ।' स आह—'भद्र, श्रृयताम् । अत्र देशे महत्यानावृष्ट्या दुर्भिक्षं संजातम् । दुर्भिक्षत्वाज्जनो वुसुक्षा-पीडितः कोऽपि वलिमात्रमपि न पयच्छति । अपरं गृहे गृहे वुसु-क्षितजनैर्विहङ्गानां वन्धनाय पाशाः प्रगुणीकृताः सन्ति । अहमप्या-15 युःशेषतया पाशेन बद्ध उद्धरितोऽसि । एतद्विरक्तेः कारणम् । तेनाहं विदेशं चलित इति बाष्पमोक्षं करोमि।' हिरण्यक आह—'अथ म-वान्क प्रस्थितः ।' स आह-- 'अस्ति दक्षिणापथे वनगहनमध्ये महा-सरः । तत्र त्वत्तोऽधिकः परमसुहृत्कूर्मो मन्थरको नाम । स च मे मत्स्यमांसखण्डानि दास्यति । तद्भक्षणाचेन सह सुभाषितगोष्ठीसुल-20 मनुभवन्सुखेन कालं नेप्यामि । नाहमत्र विहङ्गानां पाशवन्यनेन क्षयं द्रष्टुमिच्छामि । उक्तं च ।

अनावृधिहते देशे शस्ये च प्रख्यं गते । धन्यास्तात न पश्यन्ति देशमङ्गं कुलक्षयम् ॥ ५७ ॥ कोऽतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनाम् । 25 को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम् ॥ ५८ ॥ विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन । खदेशे पूज्यते राजा विद्वान्सर्वत्र पूज्यते'॥ ५९ ॥

हिरण्यक आह—'यद्येवं तदहमपि त्वया सहागमिष्यामि । म--D. Prof. Satya Vrat Skestri Collection अहि Delle में हैं। त्व कि दुःखम् प्रात्य कि त्कथय।' हिरण्यक आह—'भोः, बहु वक्तव्यमस्त्यत्र विषये। तत्रैव गत्वा सर्व सविस्तरं कथिष्यामि।' वायस आह—'अहं तावदाकाशगतिः। तत्कथं भवतो मया सह गमनम्।' स आह—'यदि मे प्राणान्रक्षिस तदा स्वपृष्ठमारोप्य मां तत्र प्रापिष्यिस। कान्यथा मम गतिरस्ति।' तच्छुत्वा सानन्दं वायस आह—'यदेवं तद्धन्योऽहं यद्भवतापि सह तत्र कालं नयामि। अहं संपातादिकान्षावुद्धीनगतिविशेषान्वेद्धि। तत्समारोह मम पृष्ठम्, येन सुखेन त्वां तत्सरः प्रापयामि।' हिरण्यक आह—'उद्धीनानां नामानि श्रोत्रमिच्छामि।' स आह—

10 'संपातं विप्रपातं च महापातं निपातनम् ।
वकं तिर्यक्तवा चोध्वमष्टमं रुघुसंज्ञकम्' ॥ ६० ॥
तच्छुत्वा हिरण्यकस्तत्क्षणादेव तदुपरि समारूढः । सोऽपि शनैःशनैस्तमादाय संपातोड्डीनप्रस्थितः क्रमेण तत्सरः प्राप्तः । ततो रुघुपतनकं मूषकाधिष्ठतं विर्लोक्य दूरतोऽपि देशकारुविदसामान्यकाको15 ऽयमिति ज्ञात्वा सत्वरं मन्थरको जले प्रविष्टः । रुघुपतनकोऽपि तीरस्थतरुकोटरे हिरण्यकं मुक्तवा शास्ताप्रमारुद्ध तारस्वरेण प्रोवाच—
'मो मन्थरक, आगच्छागच्छ । तव मित्रमहं रुघुपतनको नाम
वायसिश्चरात्सोत्कण्ठः समायातः । तदागत्यालिङ्गय माम् । उक्तं च—
किं चन्दनैः सकर्पूरैस्तुहिनैः किं च शीतर्हैः ।

20 सर्वे ते मित्रगात्रस्य कळां नार्हिन्त षोडशीस् ॥ ६१ ॥ तथा च ।

केनामृतमिदं सृष्टं मित्रमित्यक्षरद्वयम् । आपदां च परित्राणं शोकसंतापमेषजम्' ॥ ६२ ॥

तच्छुत्वा निपुणतरं परिज्ञाय सत्वरं सिल्लानिष्क्रम्य पुरुकिततनुरान-25 न्दाश्चपूरितनयनो मन्थरकः प्रोवाच—'एह्रोहि मित्र, आलिङ्गय माम् । चिरकालान्मया त्वं न सम्यक्परिज्ञातः । तेनाहं सिल्लान्तः प्रविष्टः । उक्तं च—

यस्य न ज्ञायते वीर्यं न कुरुं न विचेष्टितम् । CC-0. Prof. Satyaन स्तेमा संगति व्युजीदिस्युवाच वृह्यस्वतिः УЗ По द्वारा । USA एवमुक्ते लघुपतनको वृक्षादवतीर्य तमालिङ्गितवान् । अथवा साध्व-दुमुच्यते—

अमृतस्य प्रवाहै: किं कायक्षालनसंगवै: ।

विरान्मित्रपरिष्वक्को योऽसौ मूल्यविवर्जितः ॥ ६४ ॥

एवं द्वावि तौ विहितालिक्कनौ परस्परं पुलकितशरीरौ वृक्षाद्धः 5

समुपविष्टौ प्रोचतुरात्मचरित्रवृत्तान्तम् । हिरण्यकोऽपि मन्थरस्य
प्रणामं कृत्वा वायसाभ्याशे समुपविष्टः । अथ तं समालोक्य मन्थरको
लघुपतनकमाह—'भोः, कोऽयं मूषकः । कस्मात्त्वया भक्ष्यभूतोऽपि
पृष्ठमारोप्यानीतः । तन्नात्र स्वल्पकारणेन भाव्यम् ।' तच्छुत्वा लघुपतनक आह—'भोः, हिरण्यको नाम मूषकोऽयम् । मम मुहृद्धि-10
तीयमिव जीवितम् । तर्तिः बहुना ।

पर्जन्यस्य यथा घारा यथा च दिवि तारकाः। सिकतारेणवो यद्वत्संख्यया परिवर्जिताः॥ ६५॥

गुणाः संख्यापरित्यक्तास्तद्भदस्य महात्मनः । परं निर्वेदमापन्नः संप्राप्तोऽयं तवान्तिकम्' ॥ ६६ ॥

मन्थरक आह—'किमस्य वैराग्यकारणम् ।' वायस आह—'पृष्टो मया । परमनेनामिहितम्, यह्न वक्तव्यमित । तत्त्रत्रेव गतः कथिप्यामि । ममापि न निवेदितम् । तद्भद्र हिरण्यक, इदानीं निवेद्यतामुभयोरप्यावयोस्तदात्मनो वैराग्यकारणम् ।' सोऽत्रवीत्—

कथा १।

अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम्। तस्य नातिदूरे मठायतनं भगवतः श्रीमहादेवस्य। तत्र च ताप्रचूडो नाम परिव्राजकः प्रतिवसति सा। स च नगरे मिक्षाटनं कृत्वा प्राणयात्रां समाचरति । मिक्षारोषं च तत्रैव मिक्षापात्रे निघाय तद्भिक्षापात्रं नागदन्तेऽवलुच्य पश्चाद्रात्रो स्विपति । प्रत्यूषे च तद्त्रं कर्मकराणां 25 दत्त्वा सम्यक्तत्रैव देवतायतने संमार्जनोपलेपनमण्डनादिकं समाज्ञाप-यति । अन्यसिन्नहिन मम बान्धवैनिवेदितम्—'स्वामिन्, मठाय-तने सिद्धमत्रं मूषकमयात्त्रैव मिक्षापात्रे निहितं नागदन्तेऽवलुच्वितं तिष्ठति सदैव । तद्वयं मक्षयितुं न शक्कमः । स्वामिनः पुनरगम्यं किमि नार्ति । तिर्द्धमं प्रविद्धार निहितं नागदन्तेऽवलुच्वतं विष्ठति सदैव । तद्वयं मक्षयितुं न शक्कमः । स्वामिनः पुनरगम्यं किमि नार्ति । तिर्द्धमं विश्वयादनिनात्यत्रे । स्वस्वयादक्षे अवस्वयाद्वे निविद्धार । स्वामिनः पुनरगम्यं किमि नार्ति । तिर्द्धमं विश्वयादनिनात्यत्रे । स्वस्वयाद्वे अवस्वयाद्वे । स्वस्वयाद्वे विश्वयादनिनात्यत्रे । स्वस्वयाद्वे अवस्वयाद्वे । स्वस्वयाद्वे विश्वयादनिनात्यत्रे । स्वस्वयाद्वे अवस्वयाद्वे । स्वस्वयाद्वे विश्वयाद्वे । स्वस्वयाद्वे । स्वस्वयाद्

मुझामहे तव प्रसादात्। तदाकण्यीहं सकल्यूथपरिवृतस्तत्क्षणादेव तत्र गतः । उत्पत्य च तस्मिन्मिक्षापात्रे समारूढः । तत्र मक्ष्यवि-शेषाणि सेवकानां दत्त्वा पश्चात्स्वयमेव भक्षयामि । सर्वेषां तृप्तौ जा-तायां भूयः खगृहं गच्छामि । एवं नित्यमेव तदन्नं मक्षयामि । परि-विज्ञानकोऽपि यथाशक्ति रक्षति । परं यदैव निद्रान्तरितो भवति, तदाहं तत्रारुद्धात्मकृत्यं करोमि । अथ कदाचित्तेन मम रक्षणार्थं म-हान्यतः कृतः । जर्जरवंशः समानीतः । तेन सुप्तोऽपि मम मयाद्भि-क्षापात्रं ताडयति । अहमप्यमक्षितेऽप्यन्ने प्रहारमयादपसपीमि । एवं तेन सह सकलां रात्रिं विप्रहपरस्य कालो त्रजति । अथान्यसिन-10 हिन तस्य मठे बृहत्स्फिङ्गमा परिवाजकस्तस्य सुहृत्तीर्थयात्राप्रस-क्रेन पान्थः प्राघुणिकः समायातः। तं दृष्ट्वा प्रत्युत्थानविधिना प्रतिपत्तिपूर्वकमभ्यागतिकयया नियोजितः रात्रावेकत्र कुशसंस्तरे द्वावि प्रसुप्ती धर्मकथां कथयितुमारव्धी। अथ बृहित्सिकस्थागोष्ठीषु स ताम्रचूडो मूषकत्रासार्थं व्याक्षिप्तमना 15 जर्जरवंशेन भिक्षापात्रं ताडयंस्तस्य शून्यं प्रतिवचनं प्रयच्छति । तन्मयो न किंचिदुदाहरति । अथासावभ्यागतः परं कोपमुपागतस्तमुवाच 'भोखाम्रचूड, परिज्ञातस्त्वं सम्यङ् सुहृत्। तेन मया सह साहादं न जल्पसि । तद्रात्राविप त्वदीयं मठं त्यक्त्वान्यत्र मठे यास्यामि । उक्तं च---

20 प्रधागच्छ समाश्रयासनिमदं कसािचराहृश्यसे का वार्ता द्यतिदुर्वछोऽसि कुश्रछं प्रीतोऽसि ते दर्शनात्। एवं ये समुपागतान्प्रणियनः प्रह्वादयन्त्यादरा-तेषां युक्तमशिक्षतेन मनसा हर्म्याणि गन्तुं सदा॥ ६७॥ गृही यत्रागतं हृष्ट्वा दिशो नीक्षेत वाप्यधः। तत्र ये सदने यान्ति ते शृक्षरिहता नृषाः॥ ६८॥ नाम्युत्थानिकया यत्र नारुपा मधुराक्षराः। गुणदोषकथा नैव तत्र हर्म्यं न गम्यते॥ ६९॥

CC-0 में छाश्रियव्या जेन भिन्दिकी पिर्जिन केतम् भा उस्ति श्राह्म by S3 Foundation USA

तदेकमठपास्यापि त्वं गर्वितः । त्यक्तः सहत्स्त्रेहः । नैतद्वेत्सि यत्त्वया

नरकाय मितस्ते चेत्पौरोहित्यं समाचर ।
वर्ष यावित्कमन्येन मठिचन्तां दिनत्रयम् ॥ ७० ॥
तन्मूर्स, शोचितव्यस्त्वं गर्वं गतः । तदहं त्वदीयं मठं परित्यज्य
यास्यामि ।' अथ तच्छुत्वा मयत्रस्तमनास्ताम्रचूडस्तमुवाच—
'भो भगवन्, मैवं वद । न त्वत्समोऽन्यो मम मुहृत्कश्चिदस्ति । परं ठ
तच्छूयतां गोष्ठीशैथिल्यकारणम् । एष दुरात्मा मूषकः प्रोन्नतस्थाने धृतमपि मिक्षापात्रमुत्छत्यारोहिति, मिक्षाशेषं च तत्रसं
मक्षयति । तद्भावादेव मठे मार्जनिक्रयापि न भवति । तन्मूषकत्रासार्थमेतेन वंशेन मिक्षापात्रं मुहुर्मुहुस्ताडयामि, नान्यत्कारणमिति ।
अपरमेतत्कुतृहृलं पश्यास्य दुरात्मनो यन्मार्जारमर्कटादयोऽपि तिर-10
स्कृता अस्योत्पतनेन ।' वृहत्स्मिगाह—'अथ ज्ञायते तस्य विलं
कस्मिश्चित्प्रदेशे ।' ताम्रचूड आह—'भगवन्, न वेद्यि सम्यक्'।
स आह—'नूनं निधानस्योपरि तस्य विलम् । निधानोष्मणा प्रकूदेते । उक्तं च—

ऊष्मापि विचजो वृद्धिं तेजो नयति देहिनाम् । किं पुनस्तस्य संमोगस्त्यागकर्मसमन्वितः ॥ ७१ ॥

तथा च।

नाकसाच्छाण्डिली मातर्विकीणाति तिलैखिलान् । छित्रतानितरैर्येन हेतुरत्र मविष्यति'॥ ७२॥ ताम्रचूड आह—'कथमेतत् ।' स आह—

कथा २।

यदाहं कसिंश्चित्स्थाने प्रावृद्काले त्रतग्रहणनिमित्तं कंचिद्राह्मणं वासार्थं प्रार्थितवान् । ततश्च तद्वचनात्तेनापि ग्रुश्रूपितः सुस्तेन देवार्चनपरस्तिष्ठामि । अथान्यसम्ब्रहिन प्रत्यूषे प्रबुद्धोऽहं त्राह्मणत्राह्मणीसंवादे दत्तावधानः शृणोमि । तत्र त्राह्मण आह—'त्राह्मणि, 25
प्रमाते दक्षिणायनसंक्रान्तिरनन्तदानफलदा भविष्यति । तदहं प्रतिग्रहार्थं ग्रामान्तरं यास्यामि । त्वया त्राह्मणस्यकस्य भगवतः
सूर्यस्योद्देशेन किंचिद्भोजनं दातव्यम् ।' इति । अथ तच्छुत्वा

पर्वाह्मणी पर्वतिरविद्मोत्तिः सर्स्ययमानाः प्राह्मान्यं कृतस्ते व्यादिद्योपहन्ति ।

15

20

तस्य भोजनप्राप्तिः । तिकं न लज्जस एवं ब्रुवाणः । अपि च न मया तव हस्तलप्रया कचिदपि लब्धं सुलम् । न मिष्टान्नस्यास्वादनम्, न च हस्तपादकण्ठादिभूषणम्' । तच्छुत्वा भयत्रस्तोऽपि विप्रो मन्दं मन्दं प्राह—'ब्राह्मणि, नैतसुज्यते वक्तुम् । उक्तं च—

मासादिप तदर्ध च कसान्नो दीयतेऽर्थिषु । इच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥ ७३ ॥ ईश्वरा भूरिदानेन यल्लभन्ते फर्छ किल । दिरद्वस्तच काकिण्या प्राप्तुयादिति नः श्रुतिः ॥ ७४ ॥ दाता लघुरिप सेव्यो भवति न कृपणो महानिप समृद्धा । क्योऽन्तःसादुजलः प्रीत्यै लोकस्य न समुद्रः ॥ ७५ ॥

तथा च।

अकृतत्यागमिहमा मिथ्या किं राजराजशब्देन । गोप्तारं न निधीनां कथयन्ति महेश्वरं विबुधाः ॥ ७६ ॥ अपि च ।

पदा दानपरिक्षीणः शस्त एव करीश्वरः । अदानः पीनगात्रोऽपि निन्द्य एव हि गर्दमः ॥ ७७ ॥ सुशीलोऽपि सुवृत्तोऽपि यात्यदानादघो घटः । पुनः कुब्जापि काणापि दानादुपरि कर्कटी ॥ ७८ ॥

यच्छञ्जलमपि जलदो वल्लमतामेति सकल्लोकस्य । 20 नित्यं प्रसारितकरो मित्रोऽपि न नीक्षितुं शक्यः ॥ ७९ ॥ एवं ज्ञात्वा दारिद्यामिम्दौरपि खल्पात्खल्पतरं काले पात्रे च देयम् । उक्तं च—

सत्पात्रं महती श्रद्धा देशे काले यथोचिते । यदीयते विवेकश्चैसादानन्त्याय कल्पते ॥ ८० ॥

25 तथा च।

अतितृष्णा न कर्तव्या तृष्णां नैव परित्यजेत् । अतितृष्णामिभूतस्य शिखा भवति मस्तके ॥ ८१ ॥'

CC-0 जीहार्रिक Vrat क्रिथपेति betten आह Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

## कथा ३।

अस्ति कसिंश्चिद्वनोहेशे कश्चित्पुलिन्दः । स च पापर्द्धि कर्तुं वनं प्रति प्रस्थितः । अथ तेन प्रसर्पता महानञ्जनपर्वतशिखराकारः क्रोडः समासादितः । तं दृष्ट्वा कर्णान्ताकृष्टनिशितसायकेन समाहतः । तेनापि कोपाविष्टेन चेतसा वालेन्दु युतिना दृष्ट्राप्रेण पाटितोदरः उपुलिन्दो गतासुभूतलेऽपतत् । अथ छुञ्धकं व्यापाद्य श्करोऽपि शरप्रहारवेदनया पञ्चत्वं गतः । एतसिन्नन्तरे कश्चिदासन्नमृत्युः शृगाल इतस्ततो निराहारतया पीडितः परिश्रमंस्तं प्रदेशमाजगाम । यावद्वराहपुलिन्दौ द्वावपि पश्चिति तावत्महृष्टो व्यचिन्तयत्—'मोः, सानुकूलो मे विधिः । तेनैतद्प्यचिन्तितं मोजनसुपस्थितम् । अथवा 10 साध्वदसुच्यते—

अक्वतेऽप्युद्यमे पुंसामन्यजन्मकृतं फल्रम् । शुमाशुमं समभ्येति विधिना संनियोजितम् ॥ ८२ ॥

तथा च।

यसिन्देरो च काले च वयसा यादरोन च । 15 कृतं शुमाशुमं कर्म तत्तथा तेन भुज्यते ॥ ८३ ॥ तद्दं तथा भक्षयामि यथा बहून्यहानि मे प्राणयात्रा भवति । तत्तावदेनं स्नाशुपाशं धनुष्कोटिगतं भक्षयामि । उक्तं च—

शनैः शनैश्च मोक्तव्यं खयं वित्तमुपार्जितम् । रसायनमिव पार्ज्ञेहेंल्या न कदाचन' ॥ ८४ ॥

इत्येवं मनसा निश्चित्य चापचिटतकोटिं मुखमध्ये प्रक्षिप्य खायुं मिसतुं प्रवृत्तः । ततश्च च्रिटितं पाशे ताछदेशं विदार्य चापकोटिर्मस्तकमध्येन निष्कान्ता । सोऽपि तद्वेदनया तत्क्षणान्मृतः । अतोऽहं ब्रवीमि— 'अतितृष्णा न कर्तव्या' इति ॥ स पुनरप्याह—'त्राह्मणि, न श्रुतं भवत्या ।

आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निघनमेव च ।
पञ्चेतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्यस्य देहिनः' ॥ ८५ ॥
अथवं सा तेन प्रवोधिता ब्राह्मण्याह—'यद्येवं तद्स्ति मे गृहे स्तोकस्तिल्राशिः । ततस्तिलां छुञ्चित्वा तिल्चूर्णेन ब्राह्मणं मोजयिष्यामि'

क्रिल्टाशिः । ततस्तिलां छुञ्चित्वा तिल्चूर्णेन ब्राह्मणं मोजयिष्यामि'
इति वितिस्तिह्यनं छुत्या ब्राह्मणो स्राप्ते अतिः । सापि तिलानुष्णोद-30

केन संमर्च कुटित्वा सूर्यातपे दत्तवती । अत्रान्तरे तस्या गृहकर्मव्य-**यायास्तिलानां मध्ये कश्चित्सारमेयो** मुत्रोत्सर्गं चकार । तं दृष्ट्वा सा चिन्तितवती—'अहो, नैपुण्यं पश्य पराद्युखीमूतस्य विधेः, यदेते तिला अमोज्याः कृताः । तदहमेतान्समादाय कस्यचिद्वहं गत्वा 5 छिश्चतैरछिश्चतानानयामि । सर्वोऽपि जनोऽनेन विधिना प्रदास्यति' इति । अथ यसिनगृहेऽहं भिक्षार्थं प्रविष्टस्तत्र गृहे सापि तिलाना-दाय प्रविष्टा विकयं कर्तुम् । आह च गृह्णातु कश्चिद्छि चितेर्छ-श्चितांस्तिलान् ।' अथ तद्वहगृहिणी प्रविष्टा यावदछ्श्चितैर्छश्चि-तान्गृह्णाति, तावदस्याः पुत्रेण कामन्दकीशास्त्रं दृष्ट्वा व्याहृतम् 10 'मातः, अग्राह्याः खल्विमे तिलाः। नास्या अलुञ्चितैर्लुञ्चिता ग्राह्याः। कारणं किंचिद्भविष्यति । तेनैषाऽछिञ्जितैर्छिञ्जतान्प्रयच्छति ।' तच्छुत्वा तया परित्यक्तास्ते तिलाः । अतोऽहं त्रवीमि — नाकसा-च्छाण्डिली मातः' इति ॥ एतदुक्त्वा स भूयोऽपि पाह—'अथ श्चायते तस्य क्रमणमार्गः।' ताम्रचूड आह—'भगवन्, श्चायते। 15 यत एकाकी न समागच्छति । किंत्वसंख्ययूथपरिवृतः पश्यतो मे परिश्रमन्नितस्ततः सर्वजनेन सहागच्छति याति च ।' अभ्यागत आह—'अस्ति किंचित्खनित्रकम्।' स आह—'बाढमस्ति। एषा सर्वलोहमयी सहिताका।' अभ्यागत आह—'तिहिं प्रत्यूषे त्वया मया सह स्थातव्यम्, येन द्वाविप जनचरणमिलनायां भूमौ तत्पदा-20 नुसारेण गच्छावः ।' मयापि तद्भचनमाकर्ण्य चिन्तितम् —'अहो, विनष्टोऽसि, यतोंऽस्य सामिप्रायवचांसि श्रूयन्ते । नूनं यथा निघानं ज्ञातं तथा दुर्गमप्यसाकं ज्ञास्यति । एतद्मिप्रायादेव ज्ञायते । उक्तं च—

> सकृदिप दृष्ट्वा पुरुषं विबुधा जानन्ति सारतां तस्य । हस्ततुरुयापि निपुणाः परुप्रमाणं विजानन्ति ॥ ८६ ॥ वाञ्छैव सूचयति पूर्वतरं भविष्यं पुंसां यदन्यतनुजं त्वशुभं शुभं वा । विज्ञायते शिशुरजातकरूपपिन्हः

CC-0. Prof. Satya Vrat Sमास्युद्ध तेरपस्र न्सर्सा क्रीक्स्यूपी रेन् किर्टे का plation USA

ततोऽहं भयत्रस्तमनाः सपरिवारो दुर्गमार्गं परित्यज्यान्यमार्गेण गन्तुं प्रवृत्तः । सपरिजनो यावद्यतो गच्छामि तावत्संमुस्रो बृह-त्कायो मार्जारः समायाति । स च मूषकवृन्दमवलोक्य तन्मध्ये सहसोत्पपात । अथ ते मूषका मां कुमार्गगामिनमवलोक्य गईयन्तो हत्तरोषा रुघिरस्रावितवसुंधरास्तमेव दुर्गं प्रविष्टाः । अथवा साध्व-६ दमुच्यते—

छित्त्वा पाश्चमपास्य कूटरचनां भङ्कत्वा वलाद्वागुरां पर्यन्ताग्निशिखाकलापजटिलानिर्गत्य दूरं वनात्।

व्याधानां शरगोचराद्पि जवेनोत्पत्य धावन्मृगः कूपान्तः पतितः करोतु विधुरे किंवा विधी पौरुपम् ॥८८॥ 10

अथाहमेकोऽन्यत्र गतः । रोषा मूढतया तत्रैव दुर्गे प्रविष्टाः । अत्रा-न्तरे स दुष्टपरिव्राजको रुधिरविन्दुचर्चितां भूमिमवछोक्य तेनैव दुर्गमार्गेणागत्योपस्थितः । ततश्च सहित्तकया सनितुमारव्यः । अथ तेन खनता प्राप्तं तन्निधानं यस्योपरि सदैवाहं कृतवसतिर्यस्योप्मणा महादुर्गमंपि गच्छामि । ततो हृष्टमनास्ताम्रचूडमिदमूचेऽम्यागतः— 15 'भो भगवन्, इदानीं खिपिहि निःशङ्कः। अस्योष्मणा मूषकस्ते जागरकं संपादयति ।' एवमुक्त्वा निघानमादाय मठाभिमुखं प्रस्थितौ द्वावि । अहमपि यावन्निधानरहितं स्थानमागच्छामि, तावदरमणीय-मुद्रेगकारकं तत्स्थानं वीक्षितुमि न शकोमि । अचिन्तयं च--'किं करोमि । क गच्छामि । कथं मे स्थान्मनसः प्रशान्तिः ।' एवं चिन्तयतो 20 महाकष्टेन स दिवसो व्यतिकान्तः । अथास्त्रमितेऽर्के सोद्वेगो निरु-त्साहस्तसिन्मठे सपरिवारः प्रविष्टः। अथासत्परिग्रहशव्दमाकण्ये ताम्रचूडोऽपि मूयो मिक्षापात्रं जर्जरवंशेन ताडियतुं प्रवृत्तः। अथा-सावभ्यागतः प्राह---'सखे, किमद्यापि निःशङ्को न निद्रां गच्छिस ।' स आह-- भगवन्, मूयोऽपि समायातः सपरिवारः स दुष्टात्मा 25 मूषकः । तद्भयाज्जर्वरोन मिक्षापात्रं ताडयामि ।' ततो विहस्या-भ्यागतः प्राह—'सखे, मा भैषीः। वित्तेन सह गतोऽस्य कूर्दनो-त्साहः । सर्वेषामपि जन्तूनामियमेव स्थितिः । उक्तं च-

यदुत्साही सदा मत्यः पराभवति यज्जनान् । CC-0. Prof. Satya Vrat Shas देविद्विविधे तत्सर्वे विचर्णं विकार शिक्ष शिक्

अथाहं तच्छुत्वा कोपाविष्टो मिक्षापात्रमुद्दिस्य विशेषादुत्कूर्दितो-ऽपाप्त एव म्मौ निपतितः । तच्छुत्वासौ मे शत्रुर्विहस्य ताम्रचूडमु-वाच-भोः, पश्य पश्य कौतूहरूम् । आह च-'अर्थेन वलवान्सर्वोऽप्यर्थयुक्तः स पण्डितः । परयैनं मूषकं व्यर्थं खजातेः समतां गतम् ॥ ९०॥ तत्स्विपिहि त्वं गतशङ्कः । यदस्योत्पतनकारणं तदावयोईस्तगतं जातम् । अथवा साध्विद्मुच्यते-दंष्ट्राविरहितः सर्पो मदहीनो यथा गजः। तयार्थेन विहीनोऽत्र पुरुषो नामधारकः'॥ ९१॥ 10 तच्छ्रत्वाहं मनसा विचिन्तितवान्—'यतोऽङ्कुलिमात्रमपि कूर्द्नश-क्तिनीस्ति, तद्धिगर्थहीनस्य पुरुषस्य जीवितम् । उक्तं च-अर्थेन च विहीनस्य पुरुषस्याल्पमेघसः। उच्छिद्यन्ते क्रियाः सर्वा ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥ ९२ ॥ यथा काकयवाः प्रोक्ता यथारण्यभवास्तिलाः । नाममात्रा न सिद्धौ हि घनहीनास्तथा नराः॥ ९३॥ 15 सन्तोऽपि न हि राजन्ते दरिद्रस्थेतरे गुणाः। आदित्य इव भूतानां श्रीगुणानां प्रकाशिनी ॥ ९४ ॥ न तथा बाध्यते लोके प्रकृत्या निर्धनो जनः । यथा द्रव्याणि संप्राप्य तैर्विहीनः सुखे स्थितः ॥ ९५ ॥ शुष्कस्य कीटखातस्य विहद्ग्धस्य सर्वतः। 20 तरोरप्यूषरस्थस्य वरं जन्म न चार्थिनः ॥ ९६ ॥ शक्कनीया हि सर्वत्र निष्प्रतापा दरिद्रता। उपकर्तुमपि प्राप्तं निःसं संत्यज्यं गच्छति ॥ ९७ ॥ उन्नम्योन्नम्य तत्रैव निर्धनानां मनोरथाः। हृद्येष्वेव लीयन्ते विधवास्त्रीस्तनाविव ॥ ९८ ॥ 25 व्यक्तेऽपि वासरे नित्यं दौर्गत्यतमसावृतः। अप्रतोऽपि स्थितो यतान्न केनापीह हर्यते' ॥ ९९ ॥ एवं विरुप्याहं भमोत्साहस्तन्निधानं गण्डोपधानीकृतं दृष्ट्वा खं दुर्गे

CC-प्रमाते गत्रभा तत्रव मद्भारा । भवाति गेच्छन्ते भियो जिल्पन्ति

25

'अहो, असमर्थोऽयमुदरपूरणेऽसाकम् । केवलमस्य पृष्ठलमानां विडालादिविपत्तयः । तत्किमनेनाराधितेन । उक्तं च--

यत्सकाशान्न लाभः स्यात्केवलाः स्युर्विपत्तयः। स स्वामी दूरतस्त्याज्यो विशेषादनुजीविभिः' ॥ १०० ॥ एवं तेषां वचांसि श्रुत्वा खदुर्गं प्रविष्टोऽहम् । यावन्नो कश्चिन्मम 5

संमुखेऽभ्येति तावन्मया चिन्तितम्—'धिगियं दरिद्रता । अथवा

साध्वद्मुच्यते-

६ अस्य निति नित्रतेय का यान्यात्त्वात्त्रेत्र द्वार

मृतो दरिद्रः पुरुषो मृतं मैथुनमप्रजम् । मृतमश्रोत्रियं श्राद्धं मृतो यज्ञस्त्वदक्षिणः'॥ १०१॥ एवं मे चिन्तयतस्ते भृत्या मम शत्रूणां सेवका जाताः । ते च मामे-10 काकिनं दृष्ट्या विडम्बनां कुर्वन्ति। अथ मयैकाकिना योगनिद्रां गतेन

मूयो विचिन्तितम्—'यत्तस्य कुतपिसनः समाश्रयं गत्वा तद्गण्डोप-धानवर्तिकृतां वित्तपेटां शनैः शनैर्विदार्य तस्य निद्रावशंगतस्य सदुर्गे

तद्वित्तमानयामि, येन म्योऽपि मे वित्तप्रमावेणाधिपत्यं पूर्ववद्भवि-प्यति । उक्तं च-15

व्यथयन्ति परं चेतो मनोरथशतैर्जनाः । नानुष्ठानैधनैहींनाः कुलजा विधवा इव ॥ १०२ ॥ दौर्गत्यं देहिनां दुःखमपमानकरं परम् । येन खैरपि मन्यन्ते जीवन्तोऽपि मृता इव ॥ १०३ ॥ दैन्यस्य पात्रतामेति पराम् तेः परं पदम् । विपदामाश्रयः शश्वद्दौर्गत्यकल्लपीकृतः ॥ १०४ ॥ ल्ळान्ते वान्धवास्तेन संवन्धं गोपयन्ति च । मित्राण्यमित्रतां यान्ति यस्य न स्युः कपर्दकाः ॥ १०५॥ मूर्त लाघवमेवैतद्पायानामिदं गृहम्। पर्यायो मरणस्यायं निर्धनत्वं शरीरिणाम् ॥ १०६ ॥ अजाघूलिरिव त्रसौर्मार्जनीरेणुवज्जनैः। दीपसद्वीत्थच्छायेव त्यज्यते निर्वनो जनैः ॥ १०७ ॥

Saliya Vrat Shaste Collection, New Delhi Digitized by S3 Foundation USA निर्धनेन जनेनेव न तु किचित्प्रयोजनम् ॥ १०८॥

शौचावशिष्टयाप्यस्ति किंचित्कार्यं कचिन्मृदा ।

अधनो दातुकामोऽपि संप्राप्तो धनिनां गृहम् । मन्यते याचकोऽयं धिग्दारिद्यं खळु देहिनाम् ॥ १०९॥ अतो वित्तापहारं विद्धतो यदि मे मृत्युः स्यात्तथापि शोमनम् । उक्तं च—

क्षवित्तहरणं दृष्ट्वा यो हि रक्षत्यसूत्ररः । पितरोऽपि न गृह्णन्ति तद्दत्तं सिक्टिंगञ्जिकम् ॥ ११० ॥ तथा च ।

गवार्थे ब्राह्मणार्थे च स्त्रीवित्तहरणे तथा।

प्राणांस्त्यजित यो युद्धे तस्य लोकाः सनातनाः ॥ १११ ॥
10 एवं निश्चित्य रात्रौ तत्र गत्वा निद्रावशमुपागतस्य पेटायां मया छिद्रं
कृतं यावत्, तावत्प्रबुद्धो दुष्टतापसः। ततश्च जर्जरवंशप्रहारेण शिरिस ताडितः कथंचिदायुःशेषतया निर्गतोऽहम्, न मृतश्च। उक्तं च—

प्राप्तव्यमर्थं रूमते मनुष्यो देवोऽपि तं रुङ्घियतुं न शक्तः। तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम्'॥ ११२॥ काककुर्मी पृच्छतः—'कथमेतत्।' हिरण्यक आह—

कथा ४।

'अस्ति कसिंश्चित्रगरे सागरदत्तो नाम वणिक् । तत्सूनुना रूपक-20 शतेन विकीयमाणः पुस्तको गृहीतः । तसिश्च लिखितमस्ति— प्राप्तन्यमर्थं लमते मनुष्यो

देवोऽपि तं रुङ्घियतुं न शक्तः। तसान्न शोचामि न विसयो मे

यसादीयं न हि तत्परेषाम् ॥ ११३ ॥
25 तदृष्ट्रा सागरदत्तेन तनुजः पृष्टः—'पुत्र, कियता मूल्येनैष
पुत्तको गृहीतः ।' सोऽत्रवीत्—'रूपकरातेन ।' तच्छुत्वा सागरदत्तोऽत्रवीत्—'षिक्यूर्स, त्वं लिखितैकश्लोकं रूपकरातेन यद्धहासि एतया बुद्धा कथं द्रव्योपार्जनं करिष्यसि । तद्द्यप्रभृति

CC स्वया में गृहिक ने प्रविद्वयम् एकः एव निमेत्स्य गृहान्निःसारितः । स

च तेन निर्वेदेन विश्रकृष्टं देशान्तरं गत्वा किमपि नगरमासाद्याव-स्थितः । अथ कतिपयदिवसैस्तन्नगरनिवासिना केनचिदसौ पृष्टः-'कुतो भवानागतः । किंनामधेयो वा' इति । असावब्रवीत्—'प्रा-सव्यम्थे लमते मनुष्यः । अथान्येनापि पृष्टेनानेन तथैवोत्तरं द-त्तम् । एवं च तस्य नगरस्य मध्ये प्राप्तव्यमर्थ इति तस्य प्रसिद्धं नाम छ जातम् । अथ राजकन्या चन्द्रवती नामाभिनवरूपयौवनसंपनाः सखीद्वितीयैकसिन्महोत्सवदिवसे नगरं निरीक्षमाणास्ति । तत्रैव च कश्चिद्राजपुत्रोऽतीव रूपसंपन्नो मनोरमध्य कथमपि तस्या दृष्टिगोचरे गतः । तद्दर्शनसमकालमेव कुसुमवाणाहतया तया निजसस्यमि-हिता—'सखि, यथा किलानेन सह समागमो मनति तथाद्य त्वया 10 यतितव्यम् । एवं च श्रुत्वा सा सखी तत्सकाशं गत्वा शीव्रमत्र-वीत्—'यदहं चन्द्रवत्या तवान्तिकं प्रेषिता । भणितं च त्वां प्रति' तया, यन्मम त्वद्दर्शनान्मनोभवेन पश्चिमावस्था कृता । तद्यदि शीघ्र-मेव मदन्तिके न समेध्यसि तदा मे मरणं शरणम् ।' इति। तच्छुत्वा तेनाभिहितम्—'यद्यवश्यं मया तत्रागन्तव्यं तत्कथय केनोपायेन 15 प्रवेष्टव्यम् ।' अथ सल्याभिहितम्—'रात्रौ सौधावलम्बितया दृढ-वरंत्रया त्वया तत्रारोढव्यम् ।' सोऽब्रवीत्-'यद्येवं निश्चयो मव-त्यास्तदहमेवं करिष्यामि ।' इति निश्चित्य सखी चन्द्रवतीसकाशं गता । अथागतायां रजन्यां स राजपुत्रः खचेतसा व्यचिन्तयत्-'अहो, महदकृत्यमेतत् । उक्तं च-20

गुरोः स्रुतां मित्रमार्यां स्वामिसेवकगेहिनीम् । यो गच्छति पुमांस्रोके तमाहुर्बह्मघातिनम् ॥ ११४॥

अपरं च।

संस्पर्शसंजातह परोमाञ्चितगात्रयोक्तम्—'युष्मह्रशनमात्रानुरक्तया मन यात्मा प्रदत्तोऽयम् । त्वद्वर्जमन्यो भर्ता मनस्यपि मे न भविष्यति' इति। तत्कसान्मया सह न त्रवीषि ।' सोऽत्रवीत्—'प्राप्तन्यमर्थं लमते मनुष्यः।' इत्युक्ते तयान्योऽयमिति मत्वा घवलगृहादुत्तार्थ मुक्तः। 5 स तु खण्डदेवकुले गत्वा सुप्तः । अथ तत्र कयाचित्वैरिण्या दत्त-संकेतको यावदण्डपाराकः प्राप्तः तावदसौ पूर्वस्रुप्ततेन दृष्टो रहस्य-संरक्षणार्थमभिहितश्च—'को भवान्'। सोऽज्ञवीत्—'प्राप्तव्यमर्थं छ-भृते मनुष्यः ।' इति श्रुत्वा दण्डपाशकेनामिहितम्—'यच्छून्यं देव-गृहमिदम् । तदत्र मदीयस्थाने गत्वा स्वपिहि । तथा प्रतिपद्य स 10 मतिविपर्यासादन्यशयने सुप्तः । अथ तस्य रक्षकस्य कन्या विनय-वती नाम रूपयौवनसंपन्ना कस्यापि पुरुषस्यानुरक्ता संकेतं दत्त्वा तत्र शयने सुप्तासीत् । अथ सा तमायातं दृष्ट्वा स एवायमसाद्र्ञम इति रात्री घनतरान्धकारव्यामोहितोस्थाय मोजनाच्छादनादिकियां कार्यित्वा गान्धर्वविवाहेनात्मानं विवाहियत्वा तेन समं शयने स्थिता <sup>15</sup> विकसितवदनकमला तमाह—'किमद्यापि मया सह विश्रव्धं भवान बवीति ।' सोऽबवीत्—'प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यः ।' इति श्रुत्वा तया चिन्तितम्—'यत्कार्यमसमीक्षितं क्रियते तस्येद्दक्फळवि-पांको भवति' इति । एवं विमृश्य सविषाद्या तया निःसारितोऽसौ । सं च यावद्वीथीमार्गेण गच्छति तावदन्यविषयवासी वरकीर्तिनीम <sup>20</sup> वरो महता वाद्यशब्देनागच्छति । प्राप्तव्यमर्थोऽपि तैः समं गन्तुमा-रव्यः । अथ यावत्प्रत्यासन्ने लगसमये राजमार्गासन्त्रश्रेष्ठिगृहद्वारे रचितमण्डपवेदिकायां कृतकौतुकमङ्गळवेशा वणिक्सुतास्ति, तावन्म-दमचो हस्त्यारोहकं हत्वा प्रणश्यज्जनकोलाहलेन लोकमाकुलयंता-मेवोद्देशं प्राप्तः । तं च दृष्ट्वा सर्वे वरानुयायिनो वरेण सह प्रणश्य 25 दिशो जग्मुः । अथासिनवसरे भयतरल्लोचनामेकाकिनीं कन्याम-वलोक्य 'मा मैषी: । अहं परित्राता' इति सुधीरं स्थिरीकृत्य दक्षिण-पाणौ संगृह्य महासाहसिकतया शासव्यमर्थः परुषवाक्येहिस्तिनं निर्म-र्तितवान् । ततः कथमपि दैवयोगादपयाते हितानि समुहृद्धान्धवेना-तिकान्तलमसमये वरकीर्तिनागत्य तावत्तां कन्यामन्यहस्तगां हञ्चा-30 मिहितम् अप्य भोः प्रश्वश्चरं, विरुद्धिमिद्धिः त्वयाऽनुष्ठितं प्रम

कन्यान्यसै पदत्ता' इति । सोऽत्रवीत्—'मोः, अहमि। हस्ति-भयपळायितो भवद्भिः सहायातो न जाने किमिदं वृत्तस्।' इत्य-भिषाय दुहितरं प्रष्टुमारव्यः—'वत्से, न त्वया सुनदुरं कृतम्। तत्कथ्यतां कोऽयं वृत्तान्तः।' सात्रवीत्-'यदहमनेन प्राणसंश-याद्रक्षिता, तदेनं मुक्त्वा मम जीवन्त्या नान्यः पाणि प्रहीप्यति' 5 इति । अनेन वार्ताव्यतिकरेण रजनी व्युष्टा । अथ पातस्तत्र संजाते महाजनसमवाये वार्ताव्यतिकरं श्रुत्वा राजदुहिता तमुहेशमागता। कर्णपरम्परया श्रुत्वा दण्डपाशकसुतापि तत्रैवागता । अय तं महाज-नसमवायं श्रुत्वा राजापि तत्रैवाजगाम । प्राप्तव्यमर्थे प्राह-भी विश्रव्यं कथयः। कीदृशोऽसौ वृत्तान्तः।' अथ सोऽत्रवीत्—'प्राप्त-10 व्यमर्थं लमते मनुष्यः' इति । राजकन्या स्मृत्वा प्राह—'देवोऽपि तं रुङ्घयितुं न शक्तः' इति । ततो दण्डपाशकसुतात्रवीत्—'तसान शोचामि न विसायो में इति । तमखिललोकवृत्तान्तमाकण्यं वणि-क्युतात्रवीत्- 'यदसादीयं न हि तत्परेषाम्' इति । अभयदानं दत्त्वा राजा पृथक्पृथगृहत्तान्ताञ्ज्ञात्वावगततत्त्वस्तसे प्राप्तव्यमर्थाय 15 खदुहितरं सबहुमानं श्रामसहस्रेण समं सबीछंकारपरिवारयुतां दत्त्वा त्वं मे पुत्रोऽसीति नगरविदितं तं यौवराज्येऽमिषिक्तवान् । दण्ड-पाशकेनापि खदुहिता खशक्त्या वस्त्रदानादिना संमाव्य प्राप्तव्यम-र्थाय प्रदत्ता । अथ प्राप्तव्यमर्थेनापि स्वीयपितृमातरौ समस्तकुटुम्बा-वृतौ तिसानगरे संमानपुरःसरं समानीतौ । अथ सोऽपि खगोत्रेण 20 सह विविधमोगानुपमुङ्जानः सुखेनावस्थितः । अतोऽहं त्रवीमि— 'प्राप्तव्यमर्थं लमते मनुष्यः' इति ॥ तदेतत्सकलं सुखदुःखमनुम्य परं विषादमुपागतोऽनेन मित्रेण त्वत्सकाशमानीतः । तदेतन्मे वैराग्य-कारणम् ।' मन्थरक आहः—'भद्र, भवति सुहृदयमसंदिग्धं क्षुत्सामोऽपि शत्रुभूतं त्वां भक्ष्यस्थाने स्थितमेवं पृष्ठमारोप्यानयति 25 न मार्गेऽपि मक्षयति । उक्तं च यतः-

> विकारं याति नो चित्तं वित्ते यस्य कदाचन । मित्रं स्यात्सर्वकाले च कारयेन्मित्रमुत्तमम् ॥ ११६॥ विद्वद्भिः मुहृदामत्र चिह्नैरेतैरसंशयम् ।

CC-0. Prof. Sana Vrat Shast Collection New Della Britized by \$3 Foundation US 30

तथा च ।

आपत्काले तु संप्राप्ते यन्मित्रं मित्रमेव तत् ।

वृद्धिकाले तु संप्राप्ते दुर्जनोऽपि सुहृद्भवेत् ॥ ११८ ॥

तन्ममाप्यद्यास्य विषये विश्वासः समुत्पन्नो यतो नीतिविरुद्धेयं मैत्री

मांसाशिमिर्वायसैः सह जलचराणाम् । अथवा साध्विदमुच्यते—

मित्रं कोऽपि न कस्यापि नितान्तं न च वैरकृत् ।

हश्यते मित्रविध्वस्तात्कार्योद्धेरी परीक्षितः ॥ ११९ ॥

तत्स्वागतं भवतः । स्वगृहवदास्यतामत्र सरस्तीरे । यच वित्तनाशो विदेशवासश्च ते संजातस्तत्र विषये संतापो न कर्तव्यः । उक्तं च

10 अम्रच्छाया खल्पीतिः सिद्धमनं च योषितः । किंचित्कालोपभोग्यानि यौवनानि धनानि च ॥ १२०॥ अत एव विवेकिनो जितात्मानो धनस्पृहां न कुर्वन्ति । उक्तं च—

मुसंचितैर्जीवनवत्सुरिक्षते-र्निजेऽपि देहे न नियोजितैः कचित् । पुंसो यमान्तं त्रजतोऽपि निष्ठुरै-रेतैर्धनैः पञ्चपदी न दीयते ॥ १२१ ॥

अन्यच ।

15

यथामिषं जले मत्स्यैर्मक्ष्यते श्वापदैर्मुवि ।
आकारो पिक्षिमिश्चैव तथा सर्वत्र वित्तवान् ॥ १२२ ॥
विद्राषमपि वित्ताब्वं दोषैयोजयते नृपः ।
निर्धनः प्राप्तदोषोऽपि सर्वत्र निरुपद्रवः ॥ १२३ ॥
अर्थानामर्जने दुःखमर्जितानां च रक्षणे ।
नारो दुःखं व्यये दुःखं घिगर्थान्कष्टसंश्रयान् ॥ १२४ ॥
अर्थार्थी यानि कष्टानि मूढोऽयं सहते जनः ।
रातांरोनापि मोक्षार्थी तानि चेन्मोक्षमामुयात् ॥ १२५ ॥

अपरं विदेशवासजमि वैराग्यं त्वया न कार्यम् । यतः— को घीरस्य मनस्विनः स्वविषयः को वा विदेशः स्मृतो यं देशं श्रयते तमेव कुरुते बाहुमतापार्जितम् । यदंष्ट्रानस्वलाङ्गुल्पहरणैः सिंहो वनं गाहते

C30). Prof. Sat त्रसिलेश्रवःहत्त्र विपेन्द्रक्षिरेस्त्रुप्तमा है। क्रिन्त्रसाहम नः सीवांदेनरे हैं। ।।

अर्थहीनः परे देशे गतोऽपि यः प्रज्ञावान्मवति स कथंचिद्पि न सीदति । उक्तं च—

कोऽतिमारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनाम् । को विदेशः सुविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम् ॥ १२७ ॥ तत्प्रज्ञानिधिर्भवात्र पाकृतपुरुषतुरुयः । अथवा ।

उत्साहसंपन्नमदीर्घसूत्रं कियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तम् । शूरं कृतज्ञं दृढसौहृदं च

लक्ष्मीः खयं मार्गति वासहेतोः ॥ १२८॥ अपरं प्राप्तोऽप्यर्थः कर्मप्राप्त्या नश्यति । तदेतावन्ति दिनानि त्वदी-10 यमासीत् । मुहूर्तमप्यनात्मीयं भोक्तुं न लभ्यते । खयमागतमि विधिनापिह्यते ।

अर्थस्योपार्जनं कृत्वा नैव भोगं समश्रुते । अरण्यं महदासाद्य मृदः सोमिलको यथा' ॥ १२९ ॥ हिरण्यक आह—'कथमेतत् ।' स आह—

## कथा ५।

किसिश्चिद्विष्ठाने सोमिलको नाम कौलिको नसति सा। स चानेकिविषपट्टरचनारिङ्जतानि पार्थिवोचितानि सदैव वस्त्राण्युत्पाद्यति। परं तस्य चानेकिविषपट्टरचनानिपुणस्यापि न मोजनाच्छादनाभ्यिषिकं कथमप्यर्थमात्रं संपद्यते। अथान्ये तत्र सामान्यकौलिकाः स्थूलवस्त-20 संपादनिज्ञानिनो महिद्धिसंपन्नाः। तानवलोक्य स स्वमार्थामाह— 'प्रिये, पश्येतान्स्थूलपट्टकारकान्धनकनकसमृद्धान्। तद्धारणकं ममै-तत्स्थानम्। तदन्यत्रोपार्जनाय गच्छामि।' सा प्राह—'मोः प्रियतम, मिथ्या प्रलिपतमेतद्यदन्यत्र गतानां धनं मवति स्वस्थाने न भवतीति। उक्तं च—

उत्पतन्ति यदाकारो निपतन्ति महींतले । पक्षिणां तदपि प्राप्त्या नादत्तसुपतिष्ठति ॥ १३० ॥

तथा च ।

न हि भवति यन्नं भाव्यं भवति च भाव्यं विनापि यन्नेन । CC-0. Prof कृत्तारुगसभिानस्यति यस्य कु आवित्रक्यता ज्वास्ति ॥॥१८३१८॥३० यथा घेनुसहस्रष्ठ वत्सो विन्दति मातरम् ।
तथा पुराकृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति ॥ १३२ ॥
रोते सह शयानेन गच्छन्तमनुगच्छति ।
नराणां प्राक्तनं कर्म तिष्ठेत्त्वथ सहात्मना ॥ १३३ ॥
यथा छायातपौ नित्यं सुसंबद्धौ परस्परम् ।
एवं कर्म च कर्ता च संश्चिष्टावितरेतरम् ॥ १३४ ॥
तसादत्रैव व्यवसायपरो मव । कौलिक आह—'प्रिये, न सम्यगमिहितं भवत्या । व्यवसायं विना कर्म न फलति । उक्तं च—

यथैकेन न हस्तेन तालिका संप्रपद्यते।
तथोद्यमपरित्यक्तं न फलं कर्मणः स्मृतम् ॥ १३५॥
पत्रय कर्मवशास्त्राप्तं मोज्यकालेऽपि भोजनम्।
हस्तोद्यमं विना वक्रे प्रविशेश्व कथंचन ॥ १३६॥

तथा च।

15

उद्योगिनं पुरुषिंसहमुपैति रूक्ष्मी-दैंवं हि दैवमिति कापुरुषा वदन्ति । दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्धति कोऽत्र दोषः॥ १३७॥

तथा च।

उद्यमेन हि सिच्छन्ति कार्याणि न मनोरथैः।

न हि सिंहस्य स्रप्तस्य प्रविशन्ति मुखे सृगाः॥ १३८॥

उद्यमेन विना राजन्न सिच्छन्ति मनोरथाः।

कातरा इति जल्पन्ति यद्भाव्यं तद्भविष्यति॥ १३९॥

स्वशक्त्या कुर्वतः कर्म न चेत्सिद्धिं प्रयच्छति।

नोपालम्यः प्रमांस्तत्र दैवान्तरितपौरुषः॥ १४०॥

25 तन्मयावश्यं देशान्तरं गन्तन्यम् ।' इति निश्चित्य वर्षमानपुरं गतः । तत्र च वर्षत्रयं स्थित्वा स्ववर्णशतत्रयोपार्जनं कृत्वा म्यः लगृहं प्रस्थितः । अथार्षपथे गच्छतस्तस्य कदाचिद्दव्यां पर्यटतो भगवान्त्वि-रस्तसुपागतः । तदासौ न्यालभयात्स्थूलतरवटस्कन्धमारुह्य यावस्प्रस्तर-द्याविविद्याये स्वमे हैं पुरुषो सीदाकारो । परस्परं प्रजल्पन्तांवश्रुणोत् । तत्रैक आह--'भोः कर्तः, त्वं किं सम्यङ् वेत्सि यद्स्य सोमिलकस्य मोजनाच्छादनाभ्यधिका समृद्धिर्नास्ति । तिंक त्वयास्य सुवर्णशतत्रयं पदत्तम् ।' स आह—'भोः कर्मन्, मयावश्यं दातव्यं व्यवसायिनाम् । तत्र च तस्य परिणतिस्त्वदायत्ता' इति । अथ यावदसौ कौलिकः प्रवुद्धः सुवर्णप्रन्थिमवलोकयति तावद्रिक्तं 5 पत्र्यति । ततः साक्षेपं चिन्तयामास—'अहो, किमेतत् महता कृष्टेनोपार्जितं वित्तं हेल्या कापि गतम्। तद्यर्थश्रमोऽर्किचनः कथं स्वपल्या मित्राणां च मुखं दर्शयिष्यामि।' इति निश्चित्य तदेव पत्तनं गतः । तत्र च वर्षमात्रेणापि सुवर्णशतपञ्चकसुपार्ज्य म्योऽपि स्वस्थानं प्रति प्रस्थितः । यावदर्घपथे भूयोऽटवीगतस्य भगवान्मानुरस्तं 10 जगाम । अथ सुवर्णनाशमयात्सुश्रान्तोऽपि न विश्राम्यति । केवलं कृतगृहोत्कण्ठः सत्वरं त्रजति । अत्रान्तरे द्वौ पुरुषौ तादशौ दृष्टि-देशे समागच्छन्तौ जल्पन्तौ चाशृणोत् । तत्रैकः प्राह—'मोः कर्तः, किं त्वयैतस्य सुवर्णशतपञ्चकं प्रदत्तम् । तर्तिक न वेत्सि, यद्भोजना-च्छादनाभ्यधिकमस्य किंचिन्नास्ति ।' सं आह—'मोः कर्मन्, 15 मयावश्यं देयं व्यवसायिनाम् । तस्य परिणामस्त्वदायतः । तर्तिः मामुपालम्भयसि ।' तच्छुत्वा सोमिलको यावद्गन्थिमवलोकयति ताव-त्सुवर्ण नास्ति । ततः परं दुःखमापन्नो व्यचिन्तयत्—'अहो, किं मम धनरहितस्य जीवितेन । तदत्र वटवृक्ष आत्मानमुद्भध्य प्राणांस्त्य-जामि ।' एवं निश्चित्य दर्भमयीं रज्जुं विघाय स्तकण्ठे पाशं नियोज्य 20 शाखायामात्मानं निवध्य यावत्पक्षिपति तावदेकः पुमानाकाशस्य एवेदमाह—'मो मोः सोमिलक, मैवं साहसं कुरु । अहं ते विचापहारकः। न ते भोजनाच्छादनाम्यधिकां वराटिकामपि सहामि। तद्गच्छ खगृहं प्रति । अन्यच भवदीयसाहसेनाहं तुष्टः । तथा मे न स्याद्यर्थं दर्शनम् । तत्पार्थ्यतामभीष्टो वरः कश्चित् ।' सोमिलक 25 आह—'यद्येवं तद्देहि मे प्रमूतं घनम् ।' स आह—'मोः, किं करिण्यसि मोगरहितेन धनेन, यतस्तव मोजनाच्छादनाभ्यिका माप्तिरपि नास्ति । उक्तं च—

किं तया कियते रुक्ष्म्या या वधूरिव केवला। CC-0. Prof. Satya Y न् S विश्वेव सामान्या प्रकित्पसम्प्रते हा 30 सोमिलक आह—'यद्यपि तस्य धनस्य भोगो नास्ति, तथापि तद्भवतु।

कृपणोऽप्यकुलीनोऽपि सज्जनैर्वर्जितः सदा । सेव्यते स नरो लोके यस्य स्याद्वित्तसंचयः ॥ १४२ ॥

. हतथा च।

शिथिलौ च सुबद्धौ च पततः पततो न वा । निरीक्षितौ मया भद्रे दश वर्षाणि पञ्च च' ॥ १४३ ॥ पुरुष आह—'किमेतत् ।' सोऽब्रवीत्—

## कथा ६।

10 किसिश्चिदिष्ठिष्ठाने तीक्ष्णिविषाणो नाम महावृष्ठमः प्रतिवसित सा । स च मदातिरेकात्परित्यक्तिनिजय्थः शृङ्काभ्यां नदीतदानि विदारयन्त्रेच्छ्या मरकतसहशानि शृष्पाणि मक्षयन्नरण्यचरो बम् । अथ तत्रैव वने प्रलोमको नाम शृगालः प्रतिवसित सा । स कदाचित्स्वमार्थया सह नदीतीरे सुखोपविष्टिस्तिष्ठति । अत्रान्तरे स 15 तीक्ष्णविषाणो जलार्थ तदेव पुलिनमवतीर्णः । ततश्च तस्य लम्ब-मानौ वृषणाववलोक्य शृगाल्या शृगालोऽिमहितः—'सामिन्, पश्यास्य वृषमस्य मांसिपण्डो लम्बमानौ यथा स्थितौ । तदेतौ क्षणेन प्रहरेण वा पतिष्यतः । एवं ज्ञात्वा मवता पृष्ठानुयायिना भाव्यम् ।' शृगाल आह—'प्रिये, न ज्ञायते कदाचिदेतयोः पतनं सावज्ञलार्थमागतान्मूषकान्मक्षयिष्यामि समं त्वया, मार्गोऽयं यत-स्तेषाम् । अपरं यदि त्वां मुक्त्वास्य तीक्ष्णविषाणस्य वृषमस्य पृष्टे गिमिष्यामि, तदागत्यान्यः कश्चिदेतत्स्थानं समाश्रयिष्यति । नैतद्युज्यते कर्तुम् । उक्तं च—

25. यो प्रुवाणि परित्यज्य अध्रवाणि निषेवते । ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव च' ॥ १४४ ॥ श्रृगाल्याह—'भोः, कापुरुषस्त्वम् । यर्तिकचित्प्राप्तं तेनापि संतोषं

CC-0. Total Bayla Watchastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

सुपूरा स्थान्कनिदका सुपूरो मूषकाञ्जिलेः ।
सुसंदुष्टः कापुरुषः खल्पकेनापि तुष्यित ॥ १४५ ॥
तस्मात्पुरुषेण सदैवोत्साह्वता भान्यम् । उक्तं च—
यत्रोत्साहसमारम्भो यत्रालस्थिविहीनता ।
नयविक्रमसंयोगस्तत्र श्रीरचला ध्रुवम् ॥ १४६ ॥
तहैविमिति संचिन्त्य त्यजेन्नोद्योगमात्मनः ।
अनुयोगं विना तैलं तिलानां नोपजायते ॥ १४७ ॥
अन्यच

यः स्तोकेनापि संतोषं कुरुते मन्दर्धार्जनः । तस्य भाग्यविद्दीनस्य दत्ता श्रीरपि मार्ज्यते ॥ १४८॥ 10 यच त्वं वदसि, एतौ पतिष्यतो न वेति, तदप्ययुक्तम् । उक्तं च—

कृतनिश्चयिनो वन्द्यास्तुङ्गिमा न प्रशस्यते ।

चातकः को वराकोऽयं यस्येन्द्रो वारिवाहकः ॥ १४९ ॥ अपरं मूषकमांसस्य निर्विण्णाहम् । एतौ च मांसपिण्डौ पतनप्रायौ हृश्येते । तत्सर्वथा नान्यथा कर्तव्यम्' इति । अथासौ तदाकण्ये 15 मूषकप्राप्तिस्थानं परित्यज्य तीक्ष्णविषाणस्य पृष्ठमन्वगच्छत् । अथवा साध्विद्मुच्यते—

तावत्स्यात्सर्वकृत्येषु पुरुषोऽत्र स्वयं प्रमुः । स्त्रीवाक्याङ्कुश्चविक्षुण्णो यावन्नो हियते वलात् ॥ १५० ॥ अकृत्यं मन्यते कृत्यमगम्यं मन्यते सुगम् । अभक्ष्यं मन्यते भक्ष्यं स्त्रीवाक्येप्रेरितो नरः ॥ १५१ ॥ अभक्ष्यं मन्यते भक्ष्यं स्त्रीवाक्येप्रेरितो नरः ॥ १५१ ॥

एवं स तस्य पृष्ठतः समार्थः परित्रमंश्चिरकालमनयत् । न च तयोः पतनममूत् । ततश्च निर्वेदात्मञ्चदरो वर्षे शृगालः समार्यामाह—

शिथिलो च सुबुद्धौ च पततः पततो न वा ।
तिरीक्षितौ मया मद्रे दश वर्षाणि पञ्च च ॥ १५२ ॥ 25
तयोस्तत्मश्चादिप पातो न मिन्यति । तत्तदेव स्वस्थानं गच्छावः' ।
अतोऽहं त्रवीमि—'शिथिलौ च सुबद्धौ च' इति ॥ पुरुष आह—
'यद्येवं तद्गच्छ भ्योऽपि वर्धमानपुरम् । तत्र द्वौ विणक्पुत्रौ वसतः ।
पको गुप्तवनः, द्वितीय उपभुक्तघनः । ततस्तयोः सुरुषं बुद्धैकस्य
पको गुप्तवनः, द्वितीय उपभुक्तघनः । ततस्तयोः सुरुषं बुद्धैकस्य
वरः प्राथनीयः। यदिपान्ते अध्योजनसम्बितेन क्रातस्त्वासपि ३०

गुप्तवनं करोति । अथवा दत्तमोग्येन घनेन ते प्रयोजनं तदुपभुक्तवनं करोमि' इति । एवमुक्त्वाऽदर्शनं गतः । सोमिलकोऽपि विस्मितमना भूयोऽपि वर्धमानपुरं गतः । अथ संध्यासमये श्रान्तः कथमपि तत्पुरं प्राप्तो गुप्तधनगृहं प्रच्छन्कच्छ्रास्रब्धास्त्रमितसूर्ये प्रविष्टः । अथासौ 5 मार्यापुत्रसमेतेन गुप्तघनेन निर्मर्त्समानो हठाद्वहं प्रविश्योपविष्टः । ततश्च भोजनवेलायां तस्यापि भक्तिवर्जितं किंचिदशनं दत्तम्। ततश्च भुक्तवा तंत्रैव यावत्सुप्तो निशीथे पश्यति तावत्ताविप द्वौ पुरुषौ परस्परं मन्नयतः । तत्रैक आह—'मोः कर्तः, किं त्वयास्य गुप्तधनस्या-न्योऽधिको व्ययो निर्मितो यत्सोमिलकस्यानेन मोजनं दत्तम् । 10 तद्युक्तं त्वया कृतम्।' स आह—'मोः कर्मन्, न ममात्र दोषः। मया पुरुषस्य लाभप्राप्तिद्वितव्या । तत्परिणतिः पुनस्त्वदायत्ता' इति । अथासौ यावदुत्तिष्ठति तावदुप्तधनो विषूचिकया लिद्यमानो रुजामिमूतः क्षणं तिष्ठति । ततो द्वितीयेऽहि तहोषेण ऋतोपवासः संजातः । सोमिलकोऽपि प्रभाते तद्वहान्निष्क्रम्योपभुक्तघनगृहं गतः। 15 तेनापि चाम्युत्थानादिना सत्कृतो विहितमोजनाच्छादनसंमानस्तस्यैव गृहे भव्यशय्यामारु सुष्वाप । ततश्च निशीथे यावत्पश्यति तावत्तावेव द्वौ पुरुषो मिथो मन्नयतः । अथ तयोरेक आह—'मोः कर्तः, अनेन सोमिलकस्योपकारं कुर्वता प्रभूतो व्ययः कृतः । तत्कथय कथमस्योद्धारकविधिर्भविष्यति । अनेन, सर्वमेतव्यवहारकगृहात्समा-20 नीतम्।' स आह—'भोः कर्मन्, मम कृत्यमेतत्। परिणतिस्त्व-दायचा' इति । अथ प्रमातसमये राजपुरुषो राजप्रसाद्जं वित्त-मादाय समायात उपभुक्तधनाय समर्पयामास । तदृष्ट्वा सोमिलक-श्चिन्तयामास—'संचयरहितोऽपि वरमेष उपमुक्तघनः, कदर्यो गुप्तधनः । उक्तं च-

श्रीहोत्रफला वेदाः शीलवित्तफलं श्रुतम् ।
रितपुत्रफला दारा दत्तमुक्तफलं धनम् ॥ १५३ ॥
तिष्ठियाता मां दत्तमुक्तफलं करोतु । न कार्य मे गुप्तधनेन ।' ततः
सोमिलको दत्तमुक्तधनः संजातः । अतोऽह्यं स्वतिमि जार्यास्योः
पार्जनं कृत्वा' इति ॥ तद्भद्भ हिरण्यक, एवं ज्ञात्वा धनविषये संतापो

| न कार्यः । अथ विद्यमानमपि घनं मोज्यवन्ध्यतया तद्विद्यमानं                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मन्तव्यम् । उक्ते चे                                                                                                                                                                        |
| गृहमध्यनिसातेन धनेन धनिनों यदि ।                                                                                                                                                            |
| भवामः किं न तेनैव घनेन धनिनो वयम् ॥ १५४ ॥                                                                                                                                                   |
| तथा च।                                                                                                                                                                                      |
| उपार्जितानामर्थानां त्याग एव हि रक्षणम् ।                                                                                                                                                   |
| तडागोदरसंस्थानां परीवाह इवाम्भसाम् ॥ १५५ ॥                                                                                                                                                  |
| दात्व्यं भोक्तव्यं घनविषये संचयो न कर्तव्यः।                                                                                                                                                |
| पश्येह मधुकरीणां संचितमर्थं हरन्त्यन्ये ॥ १५६ ॥                                                                                                                                             |
| अन्यच 🕒 👉 🗎 🗎 में हे हैं है                                                                                                                             |
| ्री दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य ।                                                                                                                                            |
| ं यो न ददाति न भुङ्के तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥ १५७ ॥                                                                                                                                         |
| एवं ज्ञात्वा विवेकिना न स्थित्यर्थ वित्तोपार्जनं कर्तव्यम्, यतो                                                                                                                             |
| दुःसाय तत् । उक्तं च                                                                                                                                                                        |
| ः घनादिकेषु विद्यन्ते येऽत्र मूर्खाः सुखाशया । 15                                                                                                                                           |
| तप्ता ग्रीष्मेण सेवन्ते शैत्यार्थं ते हुताशनम् ॥ १५८ ॥                                                                                                                                      |
| सपीः पिवन्ति पवनं न च दुर्वछास्ते                                                                                                                                                           |
| गुष्कैस्तृणैर्वनगजा बलिनो मवन्ति ।                                                                                                                                                          |
| कन्दैः फर्रेभेनिवरा गमयन्ति कालं                                                                                                                                                            |
| संतोष एव पुरुषस्य परं निघानम् ॥ १५९ ॥ 20                                                                                                                                                    |
| रातीषामृततृप्तानां यत्सुलं शान्तचेतसाम् ।                                                                                                                                                   |
| कुतस्तद्भनञ्जन्यानामितश्चेतश्च घावताम् ॥ १६० ॥                                                                                                                                              |
| पीयूषिव संतोषं पिवतां निर्वृतिः परा ।                                                                                                                                                       |
| दुःखं निरन्तरं पुंसामसंतोषवतां पुनः ॥ १६१ ॥                                                                                                                                                 |
| निरोधाचेतसोऽक्षाणि निरुद्धान्यखिलान्यपि।                                                                                                                                                    |
| आच्छादिते रवौ मेघेराच्छन्नाः स्युर्गमस्तयः ॥ १६२ ॥                                                                                                                                          |
| वाञ्छाविच्छेदनं पाहुः खास्थ्यं शान्ता महर्षयः।                                                                                                                                              |
| वाञ्छा निवर्तते नार्थैः पिपासेवामिसेवनैः ॥ १६३ ॥                                                                                                                                            |
| अतिन्द्यमपि निन्दन्ति स्तुवन्त्यस्तुत्यमुचकैः।                                                                                                                                              |
| अतिन्द्यमपि निन्दन्ति स्तुवन्त्यस्तुत्यमुचकैः ।<br>CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA<br>स्वापतेयकृते मत्याः कि कि नाम न कुवते ॥ १६८ ॥ 30 |

धर्मार्थं यस्य वित्तेहा तस्यापि न शुभावहा । प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम् ॥ १६५ ॥ दानेन तुल्यो निषिरस्ति नान्यो लोभाच नान्योऽस्ति रिपुः पृथिव्याम् ।

विभूषणं शीलसमं न चान्य-

त्संतोषतुल्यं धनमस्ति नान्यत् ॥ १६६ ॥ दारिद्यस्य परा भूतिर्थन्मानं द्रविणाल्पता । जरद्भवधनः शर्वस्तथापि परमेश्वरः ॥ १६७ ॥ सक्कत्कन्दुकपातेन पतत्यार्थः पतन्तपि । तथा पतिति मूर्लस्तु मृत्पिण्डपतनं यथा ॥ १६८ ॥

एवं ज्ञात्वा भद्र, त्वया संतोषः कार्यः' इति । मन्थरकवचनमाकर्ण्यं वायस आह—'मन्थरको यदेवं वदित तत्त्वया चित्ते कर्तव्यम् । अथवा साध्विदमुच्यते—

सुलभाः पुरुषा राजन्सततं प्रियवादिनः ।

अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥ १६९ ॥

अप्रियाण्यपि पथ्यानि ये वदन्ति नृणामिह ।

त एव सुहृदः प्रोक्ता अन्ये स्युर्नामधारकाः' ॥ १७० ॥

अथैवं जल्पतां तेषां चित्राङ्गो नाम हरिणो सुन्धकत्रासितस्त-

सम्भेव जल्पता तथा चित्राङ्गा नाम हारणा छुन्धकत्रासितस्तसम्नेव सरिस प्रविष्टः । अथायान्तं ससंभ्रममवलोक्य लघुपतनको
20 वृक्षमारूढः । हिरण्यको निकटवर्तिनं शरस्तम्बं प्रविष्टः । मन्थरकः
सिल्लाशयमास्थितः । अथ लघुपतनको मृगं सम्यक्परिज्ञाय मन्थरकमुवाच—'एग्रेहि सखे मन्थरक, मृगोऽयं तृषार्तोऽत्र समायातः
सरिस प्रविष्टः, तस्य शब्दोऽयं न मानुषसंभवः' इति । तच्छुत्वा
मन्थरको देशकालोचितमाह—'मो लघुपतनक, यथायं मृगो दृश्यते
25 प्रमृतमुच्छ्वासमुद्रह्नुद्धांतदृष्टा पृष्ठतोऽवलोक्यति, तन्न तृषार्त
एषः, नूनं छुन्धकत्रासितः । तज्ज्ञायतामस्य पृष्ठे छुन्धका आगच्छन्ति

न वा' इति । उक्तं च— भयत्रस्तो नरः श्वासं प्रमूतं कुरुते मुहुः ।

ंदिशोऽवलोकयत्येव न स्वास्थ्यं त्रजति कचित्' ॥ १७१ ॥ ३०तच्छुस्वाः चित्राङ्गः आह∺ टर्जओलमम्थरकानज्ञातंलस्वयाऽ सस्यङ्गेला स्राप्त

सकारणम् । अहं छुव्यकशरप्रहारादुद्धारितः कृच्छ्रेणात्र समायातः । मम यूथं तैर्छ्वव्यक्षेव्यीपादितं मनिष्यति । तच्छरणागतस्य मे दर्शय किंचिदगम्यं स्थानं छुव्यकानाम् ।' तदाकर्ण्यं मन्थरक आह—'भो-श्यित्राङ्ग, श्रृयतां नीतिशास्त्रम्—

द्वावुपायाविह प्रोक्तो विमुक्तो शञ्चदर्शने ।
हस्तयोश्चालनादेको द्वितीयः पादवेगजः ॥ १७२ ॥
तद्गम्यतां शीघ्रं सघनं वनम्, यावदद्यापि नागच्छन्ति ते दुरात्मानो
छुव्धकाः ।' अत्रान्तरे लघुपतनकः सत्वरमभ्युपेत्योवाच—'मो मन्यरक्त, गतास्ते छुव्धकाः सगृहोन्मुखाः प्रचुरमांसपिण्डघारिणः । तचित्राङ्ग, त्वं विश्रव्यो वनाद्वहिर्भव ।' ततस्ते चत्वारोऽपि मित्रमाव-10
माश्रितास्तसिन्सरसि मध्याह्वसमये वृक्षच्छायाया अधस्तात्सुमापितगोष्ठीसुखमनुभवन्तः सुखेन काळं नयन्ति । अथवा युक्तमेतदुच्यते—

सुमाषितरसाखादवद्धरोमाञ्चकञ्चकाः । विनापि संगमं स्त्रीणां सुघियः सुखमासते ॥ १७३॥ सुमाषितमयद्रव्यसंग्रहं न करोति यः । स तु प्रस्तावयज्ञेषु कां प्रदास्यति दक्षिणाम् ॥ १७४॥

तथा च।

सक्नृदुक्तं न गृह्णाति खयं वा न करोति यः ।

यस्य संपुटिका नास्ति कुतस्तस्य सुमाषितम् ॥ १७५ ॥

अथैकसिन्नहृनि गोष्ठीसमये चित्राङ्गो नायातः । अथ ते व्याकु-20
लीम्ताः परस्परं जिल्पतुमारव्धाः—'अहो, किमद्य सुहृत्र समायातः । किं सिंहादिभिः कापि व्यापादितः, उत छुव्यकैः, अथवा
अनले प्रपतितो गर्ताविषमे वा नवतृणलोल्यात्' इति । अथवा साध्विदमुच्यते—

स्वगृहोद्यानगतेऽपि स्निग्धैः पापं विशङ्क्यते मोहात् । 25
किम्र दृष्टबह्वपायप्रतिभयकान्तारमध्यस्य ॥ १७६ ॥
अथ मन्थरको वायसमाह—'मो लघुपतनक, अहं हिरण्यकश्च
ताबहूावप्यशक्तौ तस्यान्वेषणं कर्तुं मन्दगतित्वात् । तद्गत्वा त्वमरण्यं
शोषयायविक्षक्रमिन्दं जीवन्तं पस्यसि शतिः । तद्गत्वा त्वमरण्यं
शोषयायविक क्रमन्दिनं जीवन्तं पस्यसि शतिः । तद्गत्वा त्वमरण्यं
१२ पंचतः

मातिदूरे यावद्गच्छति तावत्पल्वछतीरे चित्राङ्गः कूटपाशनियन्नित-स्तिष्ठति । तं दृष्ट्या शोकव्याकुलितमनास्तमवोचत्—'मद्र, किमि-दृम्।' चित्राङ्गोऽपि वायसमवछोक्य विशेषेण दुःखितमना वम्व । अथवा युक्तमेतत् ।

अपि मन्दत्वमापन्नो नष्टो वापीष्टदर्शनात् । प्रायेण प्राणिनां भूयो दुःखावेगोऽधिको भवेत् ॥ १७७ ॥ तंत्रश्च वाष्पावसाने चित्राङ्गो रुघुपतनकमाह—'भो मित्र, संजातो-ऽयं तावन्मम मृत्युः । तद्युक्तं संपन्नं यद्भवता सह मे दर्शनं संजा-तम् । उक्तं च—

10 प्राणात्यये समुत्पन्ने यदि स्यान्मित्रदर्शनम् ।
तद्वाभ्यां सुखदं पश्चाज्जीवतोऽपि मृतस्य च ॥ १७८ ॥
तत्क्षन्तव्यं यन्मया प्रणयात्सुभाषितगोष्ठीष्वभिहितम् । तथा हिरण्यकमन्थरकौ मम वाक्याद्वाच्यौ—

अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि दुरुक्तं यदुदाहृतम् ।

उत्तरक्षन्तव्यं युवाभ्यां मे कृत्वा प्रीतिपरं मनः ॥ १७९ ॥

तच्छुत्वा लघुपतनक आह—'भद्र, न मेतव्यमसाद्विधैविद्यमानैः ।

यावदहं द्वततरं हिरण्यकं गृहीत्वागच्छामि । अपरं ये सत्पुरुषा

मवन्ति ते व्यसने न व्याकुल्ल्वमुपयान्ति । उक्तं च—

संपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणे च मीरुत्वम् ।

20 तं भुवनत्रयतिरुकं जनयति जननी सुतं विरुम्' ॥ १८०॥

एवसक्ता रुघुपतनकश्चित्राङ्गमाश्वास्य यत्र हिरण्यकमन्थरकौ तिष्ठतस्तत्र गत्वा सर्व चित्राङ्गपाशपतनं कथितवान् । हिरण्यकं च चित्राङ्गपाशमोक्षणं प्रति कृतनिश्चयं पृष्ठमारोप्य भूयोऽपि सत्वरं चित्राङ्गसमीपे गतः । सोऽपि मूषकमवरोक्य किंचिज्जीविताशया संशिष्ट

25 आह—

'आपन्नाशाय विनुधेः कर्तव्या सुहृदोऽमलाः । न तरत्यापदं कश्चिद्योऽत्र मित्रविवर्जितः ॥ १८१॥ हिरण्यक आह—'मद्र, त्वं तावन्नीतिशास्त्रज्ञो दक्षमितः । तत्कथमत्र कूटपारो पतितः ।' स आह—'मोः, न कालोऽयं विवादस्य । तन्न 30 यावत्स प्रापात्मा छुब्धकः समभ्येति तावद्वुततरं कर्तयेमं मत्पादः CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA पाशम् ।' तदाकर्ण्य विहस्याह हिरण्यकः—'किं मय्यपि समायाते छुठ्यकाद्विभेषि । ततः शास्त्रं प्रति महती मे विरक्तिः संपन्ना, यद्भवद्विधा अपि नीतिशास्त्रविद एनामवस्थां प्राप्तुवन्ति । तेन त्वां पृच्छामि ।' स आह—'भद्र, कर्मणा बुद्धिरपि हन्यते । उक्तं च—

कृतान्तपाशबद्धानां देवोपहतचेतसाम् । बुद्धयः कुठजगामिन्यो भवन्ति महतामि ॥ १८२ ॥ विधात्रा रचिता या सा रुळाटेऽक्षरमालिका ।

न तां मार्जियतुं शक्ताः खबुच्चाप्यतिपण्डिताः'॥ १८३॥
एवं तयोः प्रवद्तोः सुह्रद्धसनसंतप्तहृद्धयो मन्थरकः शनैः शनैस्तं
प्रदेशमाजगाम । तं दृष्ट्वा लघुपतनको हिरण्यकमाह—'अहो, न 10शोभनमापतितम्।' हिरण्यक आह—'किं स छुञ्चकः समायाति।'
स आह—'आस्तां तावछुञ्चकवाती। एष मन्थरकः समागच्छित।
तद्नीतिरनुष्ठितानेन, यतो वयमप्यस्य कारणाञ्चनं व्यापादनं
यास्यामो यदि स पापात्मा छुञ्चकः समागमिण्यति। तदहं तावत्वमुत्पतिष्यामि। त्वं पुनर्विलं प्रविश्यात्मानं रक्षयिष्यसि। चित्रा-15
क्रोऽपि वेगेन दिगन्तरं यास्यति। एष पुनर्जल्चरः स्यले कथं मविण्यतीति व्याकुलोऽसि।' अत्रान्तरे प्राप्तोऽयं मन्थरकः। हिरण्यक
आह—'भद्र, न युक्तमनुष्ठितं भवता, यदत्र समायातः। तद्भ्योऽपि
द्रुततरं गम्यताम्, यावदसौ छुञ्चको न समायाति।' मन्थरक
आह—'भद्र, किं करोमि, न शकोमि तत्रस्थो मित्रव्यसनामिदाहं 20
सोद्रुम्। तेनाहमत्रागतः। अथवा साध्वदमुच्यते—

द्यितजनविप्रयोगो वित्तवियोगश्च केन सद्धाः स्युः। यदि सुमहौषधकल्पो वयस्यजनसंगमो न स्यात्॥ १८४॥ वरं प्राणपरित्यागो न वियोगो भवाद्दशैः।

प्राणा जन्मान्तरे भ्यो भवन्ति न भवद्विधाः ॥ १८५ ॥ 25 एवं तस्य प्रवदत्त आकर्णपूरितशरासनो छुव्धकोऽप्युपागतः । तं दृष्ट्वा मूषकेण तस्य स्नायुपाशस्तत्क्षणात्स्वण्डितः । अत्रान्तरे चित्राङ्गः सत्वरं पृष्ठमवछोकयन्प्रधावितः । छ्युपतनको वृक्षमारुढः । हिरण्यकश्च समीपवर्तिबिछं प्रविष्टः । अथासौ छुव्धको सृगगमनाद्विषण्णवदनो व्यर्शश्चमस्तुं मन्थरकं मन्दं मन्दं स्टरुमध्ये गच्छन्तं दृष्ट्वान् , अचि-30 व्यर्शश्चमस्तुं मन्थरकं प्रविक्षा । अधारी । Digitized by S3 Foundation USA

न्तयच 'यद्यपि कुरङ्गो घात्रापहृतस्तथाप्ययं कूर्म आहारार्थं संपादितः । तदद्यास्यामिषेण मे कुदुम्बस्याहारिनर्शृतिभिविष्यति ।' एवं विचिन्त्य तं द्भैः संच्छाद्य घनुषि समारोप्य स्कन्धे कृत्वा गृहं प्रति प्रस्थितः । अत्रान्तरे तं नीयमानमवलोक्य हिरण्यको दुःसाकुलः उपर्यदेवयत् 'कष्टं मोः, कष्टमापतितम् ।

एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं गच्छाम्यहं पारमिवार्णवस्य । ताबद्वितीयं समुपस्थितं मे छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति ॥ १८६ ॥

यावदस्खिलतं तावत्सुखं याति समे पिथे।
स्खिलते च समुत्पन्ने विषमं च पदे पदे॥ १८७॥
यन्नम्रं सरळं चापि तचापत्सु न सीदिति।
धनुर्मित्रं कळतं च दुर्लमं शुद्धवंशजम्॥ १८८॥
न मातिर न दारेषु न सोदर्ये न चात्मजे।
विश्रम्मस्तादृशः पुंसां यादृक्षित्रे निरन्तरे॥ १८९॥

विश्रम्भस्ताद्दशः पुसा याद्दाब्बन्न निरन्तर ॥ १८९ ॥
यदि तावत्कृतान्तेन मे धननाशो विहितस्तन्मार्गश्रान्तस्य मे विश्राममूतं मित्रं कस्मादपहृतम् । अपरमपि मित्रं परं मन्थरकसमं न स्यात् ।
उक्तं च—

असंपत्तौ परो लामो गुह्यस्य कथनं तथा ।

अपद्विमोक्षणं चैव मित्रस्थैतत्फलत्रयम् ॥ १९० ॥

तदस्य पश्चान्नान्यः सुद्धन्मे । तित्कं ममोपर्यनवरतं व्यसनशरैर्वर्षिति

हन्त विधिः । यत आदौ तावद्वित्तनाशः, ततः परिवारश्रंशः, ततो

देशत्यागः, ततो मित्रवियोग इति । अथवा स्रह्मपमेतत्सर्वेषामेव

जन्तूनां जीवितधर्मस्य । उक्तं च—

25 कायः संनिहितापायः संपदः क्षणमङ्गुराः । समागमाः सापगमाः सर्वेषामेव देहिनाम् ॥ १९१ ॥ तथा च ।

क्षते महारा निपतन्त्यभीक्ष्णं धनक्षये दीप्यति जाठरामिः ।

15

आपत्सु वैराणि समुष्ठसन्ति छिद्रेप्वनर्था वहुलीमवन्ति ॥ १९२ ॥

अहो साधूक्तं केनापि-

प्राप्ते भये परित्राणं प्रीतिविश्रम्भभाजनम् । केन रत्नमिदं सृष्टं मित्रमित्यक्षरद्वयम् ॥ १९३ ॥

अत्रान्तरे चाकन्दपरौ चित्राङ्गलघुपतनकौ तत्रैव समायातौ । अथ हिरण्यक आह—'अहो किं वृथा प्रलिपतेन । तद्यावदेष मन्यरको दृष्टिगोचरान्न नीयते, तावदस्य मोक्षोपायश्चिन्त्यताम्' इति। उक्तं च—

> 'व्यसनं प्राप्य यो मोहात्केवलं परिदेवयेत् । क्रन्दनं वर्धयत्येव तस्यान्तं नाधिगच्छति ॥ १९४ ॥ केवलं व्यसनस्योक्तं मेषजं नयपण्डितैः । तस्योच्छेदसमारम्भो विषादपरिवर्जनम् ॥ १९५ ॥

अन्यच ।

अतीतलामस्य सुरक्षणार्थे मिवप्यलाभस्य च सङ्गमार्थम् । आपत्त्रपन्नस्य च मोक्षणार्थं यन्मज्ञ्यतेऽसौ परमो हि मन्नः'॥ १९६॥

तच्छुत्वा वायस आह—'भोः, यद्येवं तिक्रयतां मद्रचः । एष चित्राङ्गोऽस्य मार्गे गत्वा किंचित्पल्वलमासाद्य तस्य तीरे निश्चेतनो मूत्वा पततु । अहमप्यस्य शिरिस समारुद्ध मन्दैश्चञ्चप्रहारैः शिर 20 उद्घेसियप्यामि, येनासौ दुष्टलुव्धकोऽसुं मृतं मत्वा मम चञ्चप्रहरण-प्रत्ययेन मन्थरकं मूमौ क्षित्वा मृगार्थं परिघाविष्यति । अत्रान्तरे त्वया दर्भमयानि पाशानि, खण्डनीयानि येनासौ मन्थरको द्वततरं पल्वलं प्रविश्वति ।' चित्राङ्ग आह—'भोः, मद्रोऽयं त्वया दृष्टो मन्नः । नृतं मन्थरकोऽयं मुक्तो मन्तव्यः' इति । उक्तं च—

'सिद्धं वा यदि वाऽसिद्धं चित्तोत्साहो निवेदयेत्। प्रथमं सर्वजन्तूनां तत्प्राज्ञो वेति नेतरः ॥ १९७॥ तदेवं क्रियताम्' इति । तथानुष्ठिते स छ्व्यकस्त्रथेव मार्गासन्नपल्वल-तीरसं विज्ञाङ्गं वायससनाथमप्रयत् । तं हृष्ट्वा हर्षितम्ना व्यनि- न्तयत्—'नूनं पाशवन्धनवेदनया वराकोऽयं मृगः सावशेषजीवितः पाशं त्रोटियत्वा कथमप्येतद्वनान्तरं यावत्प्रविष्टस्तावन्मृतः। तद्वश्योयं मे कच्छपः सुयन्नितत्वात्। तदेनमि तावद्वन्निम ।' इत्यवधार्यं कच्छपं भूतले प्रक्षिप्य मृगमुपाद्रवत्। एतसिन्नन्तरे हिरण्यकेन वन्नोपमदंष्ट्राप्रहरणेन तद्दभवेष्टनं खण्डशः कृतम्। मन्थरकोऽपि तृणमध्यानिष्कम्य समीपवर्तिनं पर्वलं प्रविष्टः। चित्राङ्गोऽप्यप्राप्त-स्यापि तस्य तल उत्थाय वायसेन सह पलायितः। एतसिन्नन्तरे विलक्षो विषादपरो छ्वष्यको निवृत्तो यावत्पश्यित, तावत्कच्छपोऽपि गतः। ततश्च तत्रोपविश्येमं श्लोकमपठत्—

10 'शाप्तो बन्धनमप्ययं गुरुमृतस्तावत्त्वया मे हृतः
संप्राप्तः कमठः स चापि नियतं नष्टस्तवादेशतः ।

श्रुत्क्षामोऽत्र वने अमामि शिशुकैस्त्यक्तः समं मार्यया

यच्चान्यन्न कृतं कृतान्त कुरु ते तच्चापि सद्धं मया' ॥१९८॥

एवं बहुविधं विरुप्य खगृहं गतः । अथ तिसान्व्याधे दूरतरं गते

15 सर्वेऽपि ते काककूर्ममृगमूषकाः परमानन्दमानः परस्परमालिज्ञथ

पुनर्जातिमिवात्मानं मन्यमानास्तदेव सरः संप्राप्य महामुखेन सुमा
षितकथागोष्ठीविनोदेन कालं नयन्ति सा। एवं ज्ञात्वा विवेकिना

मित्रसंग्रहः कार्यः । न च मित्रेण सह व्याजेन वर्तितव्यमिति ।

उक्तं च यतः—

थो मित्राणि करोत्यत्र न कौटिल्येन वर्तते । तैः समं न परामूर्ति संप्राप्तोति कथंचन ॥ १९९ ॥ इति श्रीविष्णुशर्मविरचिते पश्चतन्त्रके मित्रसंप्राप्तिनीम द्वितीयं तन्त्रं समाप्तम् ।

# काकोल्कीयम्।

अथेदमारभ्यते काकोछकीयं नाम तृतीयं तन्नम् । यस्यायमाद्यः स्रोकः—

> न विश्वसेत्पूर्वविरोधितस्य शत्रोश्च मित्रत्वमुपागतस्य । दग्धां गुहां पश्य उत्क्षकपूर्णां काकप्रणीतेन हुताशनेन ॥ १ ॥

5

तद्यथानुश्र्यते अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम्। तस्य समीपस्थोऽनेकशाखासनाथोऽतिघनतरपत्रच्छन्नो न्यप्रो-धपादपोऽस्ति । तत्र च मेघवर्णी नाम वायसराजोऽनेककाकपरि-10 वारः प्रतिवसित सा । स तत्र विहितदुर्गरचनः सपरिजनः कालं नयित सा । तथान्योऽरिमर्दनो नामोद्धकराजोऽसंख्योद्धकपरिवारो गिरिगुहादुर्गाश्रयः प्रतिवसित सा । स च रात्रावभ्येत्य सदैव तस्य न्यप्रोधस्य समन्तात्परिश्रमति । अथोद्धकराजः पूर्वविरोधवशाद्यं कंचि-द्वायसं समासादयित तं व्यापाद्य गच्छिति । एवं नित्याभिगमनाच्छिनैः 15 शनैस्तन्यप्रोधपादपदुर्गं तेन समन्तान्निर्वायसं कृतम् । अथवा मवत्येवम् । उक्तं च—

य उपेक्षेत शत्रुं सं प्रसरन्तं यहच्छया । रोगं चाळस्यसंयुक्तं स शनैस्तेन हन्यते ॥ २ ॥

तथा च

20

जातमात्रं न यः शत्रुं न्याधिं च प्रश्नमं नयेत्। अतिपुष्टाङ्गयुक्तोऽपि स पश्चात्तेन हन्यते ॥ ३ ॥

अथान्येद्युः स वायसराजः सर्वान्वायससिवानाह्य प्रोवाच— 'मोः, ज़त्कृटसावदसाकं शत्रुरुद्यमसंपन्नश्च कालवशानित्यमेव निशा-गमे समेत्यासत्पक्षकदनं करोति । तत्कथमस्य प्रतिविधानम् । वयं 25 तावद्वात्रौ न पश्यामः, न च तस्य दिवा दुर्ग विजानीमः, येन गत्वा प्रहरामः । तदत्र विषये किं युज्यते संधि-विग्रह्-यान-आसन-संश्रय-द्वेद्यीमावानामेकतमस्य क्रियमाणस्य । तद्विचार्य शीव्रं कथयन्तु संश्रय-द्वेद्यीमावानामेकतमस्य क्रियमाणस्य । तद्विचार्य शीव्रं कथयन्तु

20

भवन्तः ।' अथ ते प्रोचुः—'युक्तमभिहितं देवेन यदेष प्रश्नः कृतः। उक्तं च—

अपृष्टेनापि वक्तव्यं सचिवेनात्र किंचन ।
पृष्टेन तु ऋतं पथ्यं वाच्यं च प्रियमप्रियम् ॥ १ ॥
यो न पृष्टो हितं बूते परिणामे सुखावहम् ।
सुमन्नी प्रियवक्ता च केवलं स रिपुः स्मृतः ॥ ५ ॥
तस्मादेकान्तमासाद्य कार्यो मन्नी महीपतेः ।
येन तस्य वयं कुर्मी निर्णयं कारणं तथा ॥ ६ ॥

अथ स मेघवणोंऽन्वयागत उज्जीवि-संजीवि-अनुजीवि-प्रजीवि-10 चिरजीविनाम्नः पञ्च सचिवान्प्रत्येकं प्रष्टुमारव्धः । तत्रैतेषामादौ तावदु-जीविनं पृष्टवान्—'मद्र, एवं स्थिते किं मन्यते भवान् ।' स आह— 'राजन्, बळवता सह विग्रहो न कार्यः । यथा स बळवान्काळपहती च । उक्तं च यतः—

बलीयसे प्रणमतां काले प्रहरतामि ।

संपदो नापगच्छन्ति प्रतीपमिव निम्नगाः ॥ ७ ॥

तथा च ।

संत्याज्यो धार्मिकश्चार्यो आतृसंघातवान्बली । अनेकिवजयी चैव संघेयः स रिपुर्मवेत् ॥ ८॥ संधिः कार्योऽप्यनार्येण विज्ञाय प्राणसंशयम् । प्राणैः संरक्षितैः सर्वे यतो भवति रक्षितम् ॥ ९॥

येनानेकयुद्धविजयी स तेन विशेषात्संघेयः । उक्तं च—
अनेकयुद्धविजयी संघानं यस्य गच्छति ।
तत्प्रभावेण तस्याग्ज वशं गच्छन्त्यरातयः ॥ १० ॥
संघिमिच्छेत्समेनापि संदिग्घो विजयो युषि ।
न हि सांशयिकं कुर्यादित्युवाच बृहस्पतिः ॥ ११ ॥

संदिग्धो विजयो युद्धे जनानामिह युध्यताम् । उपायत्रितयादूर्ध्वे तसाद्युद्धं समाचरेत् ॥ १२ ॥ असंद्धानो मानाद्यः समेनापि हतो भृशस् ।

CC-0. Prof. Salva कर्न shहुना त्येति कारोत्यसम्बद्धां सीव है के Mundation USA

|       | समं शक्तिमता युद्धमशक्तस्य हि मृत्यवे । |                                 |     |    |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----|----|
|       |                                         | मित्त्वा ताविष्ठिति शक्तिमान् ॥ | \$8 | ll |
| अन्यच | 1 -7 1 -9                               | in the first tenths.            |     |    |

मूमिमिंत्रं हिरण्यं वा विश्रहस्य फलत्रयम्। नास्त्येकमपि तद्येषां विग्रहं न समाचरेत् ॥ १५ ॥ खनन्नाखुविछं सिंहः पाषाणशकलाकुलम् । प्रामोति नखभङ्गं वा फलं वा मूपको भवेत् ॥ १६ ॥ तसान स्यात्फलं यत्र दुष्टं युद्धं तु केवलम् । न तत्ख्यं समुत्पादं कर्तव्यं न कथंचन ॥ १७॥ बलीयसा समाकान्तौ वैतसीं वृत्तिमाचरेत्। 10 वाञ्छन्नभ्रंशिनीं लक्ष्मीं न मौजङ्गीं कदाचन ॥ १८॥ कुर्वन्हि वैतसीं वृत्तिं प्रामोति महतीं श्रियम् । मुजङ्गवृत्तिमापन्नो वघमईति केवलम् ॥ १९ ॥ कौर्म संकोचमास्थाय प्रहारानिप मर्पयेत्। काले काले च मतिमानुत्तिष्ठेत्कृष्णसर्पवत् ॥ २०॥ 15 आगतं वित्रहं मत्वा सुसाम्ना प्रशमं नयेत्। विजयस्य ह्यनित्यत्वाद्रभसं च समुत्सुजेत् ॥ २१ ॥

तथा च।

बिलना सह योद्धव्यमिति नास्ति निदर्शनम् । प्रतिवापं निह घनः कदाचिदुपसर्पति' ॥ २२ ॥

20

एवमुज्जीवी साममन्नं संघिकारं ऋप्तवान्।

अथ तच्छुत्वा संजीविनमाह—'मद्र, तवामिप्रायमपि श्रोतुमि-च्छामि।' स आह—'देव, न ममैतत्प्रतिमाति यच्छत्रुणा सह संघिः क्रियते। उक्तं च यतः—

शत्रुणा न हि संद्रध्यात्युश्चिष्टेनापि संधिना ।

स्वतप्तमपि पानीयं शमयत्येव पावकम् ॥ २३ ॥

अपरं च स कूरोऽत्यन्तलुव्यो घर्मरहितः । तत्त्वया विशेषात्र संधेयः । उक्तंच यतः—

सत्यधर्मविहीनेन न संदघ्यात्कथंचन । सुसंघितोऽप्यसाधुत्वाद्चिराद्याति विकियाम् ॥ २४॥ <sup>30</sup> CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA तसाचेन सह योद्धव्यमिति मे मितः । उक्तं च यतः—

क्रिते छुव्योऽलसोऽसत्यः प्रमादी भीरुरिखरः ।

मूढो युद्धावमन्ता च सुखोच्छेद्यो भनेद्रिपुः ॥ २५॥

अपरं तेन पराभूता वयम् । तद्यदि संधानकीर्तनं करिष्यामः स

म्योऽत्यन्तं कोपं करिष्यति । उक्तं च—

चतुर्थोपायसाध्ये तु रिपो सान्त्वमपिकया। स्वेद्यमामज्वरं प्राज्ञः कोऽम्भसा परिषिञ्चति ॥ २६॥ सामवादाः सकोपस्य शत्रोः प्रत्युत दीपकाः। प्रतसस्येव सहसा सर्पिषस्तोयविन्दवः॥ २७॥

10 यदेवैतद्भदति रिपुर्वछवान्, तद्प्यकारणम् । उक्तं च यतः— सोत्साहशक्तिसंपन्नो हन्याच्छत्रं छघुर्गुरुम् । यथा कण्ठीरवो नागे सुसाम्राज्यं प्रपद्यते ॥ २८॥ मायया शत्रवो वध्या अवध्याः स्युर्वछेन ये । यथा स्नीरूपमास्थाय हतो भीमेन कीचकः ॥ २९॥

15 तथा च।

मृत्योरिवोग्रदण्डस्य राज्ञो यान्ति वशं द्विषः । श<u>प्पत्तस्यं हि मन्यन्ते दयाछं रिपवो नृपम्</u> ॥ ३०॥ न याति शमनं यस्य तेजस्तेजस्तितेजसा । वृत्या जातेन किं तेन मातुर्योवनहारिणा ॥ ३१॥

20 र्या रुक्ष्मीनीनुलिप्ताङ्गी वैरिशोणितकुङ्कुमैः।
कान्तापि मनसः भीतिं न सा घत्ते मनिवनाम्॥ ३२॥
रिपुरक्तेन संसिक्तारिस्त्रीनेत्राम्बुभिस्तथा।
न भूमिर्थस्य भूपस्य का श्लाघा तस्य जीवने'॥ ३३॥
प्वं संजीवी विग्रहमन्नं विज्ञापयामास।

25 अथ तच्छुत्वानुजीविनमप्टच्छत्—'भद्र, त्वमपि स्वामिप्रायं निवेदय।' सोऽज्ञवीत्—'देव, दुष्टः स बलाधिको निर्मर्यादश्च। तत्तेन सह संधिविप्रहौ न युक्तौ। केवलं यानमई स्थात्। उक्तं च बलोत्कटेन दुष्टेन मर्यादारहितेन च।

्रीन संधितिप्रही नैव विना यानं प्रशस्यते । अपने प्रश्सन । अपने प्रश्निक (CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Dightzellby

10

15

20

द्विधाकारं भवेद्यानं भयत्रस्तप्ररक्षणम् ।
एकमन्यज्ञिगीषोश्च यात्रालक्षणमुच्यते ॥ ३५ ॥
कार्तिके वाथ चैत्रे वा विजिगीषोः प्रशस्यते ।
यानमुद्धृष्टवीर्यस्य शत्रुदेशे न चान्यदा ॥ ३६ ॥
अवस्कन्दप्रदानस्य सर्वे कालाः प्रकीर्तिताः ।
व्यसने वर्तमानस्य शत्रोशिछद्रान्वितस्य च ॥ ३७ ॥
स्वस्थानं सुदृढं कृत्वा शूरैश्चाप्तिमहावलैः ।
परदेशं ततो गच्छेत्प्रणिषिव्याप्तमप्रतः ॥ ३८ ॥
अज्ञातविविधासारतोयशस्यो त्रजेतु यः ।
परराष्ट्रं स नो मूयः स्वराष्ट्रमिषगच्छिति ॥ ३९ ॥
कित्रुनपसरणम् । अन्यच ।

तते युक्तं कर्तुमपसरणम् । अन्यच । न विग्रहं न संधानं विलेना तेन पापिना । कार्यलाभमपेक्ष्यापसरणं क्रियते बुधैः ॥ ४० ॥

उक्तं च यतः-

यदपसरित मेषः कारणं तत्प्रहर्जं मृगपितरिप कोपात्संकुचत्युत्पतिष्णुः । हृदयिविहितवैरा गूढमन्नोपचाराः किमपि विगणयन्तो बुद्धिमन्तः सहन्ते ॥ ४१ ॥

अन्यच ।

वरुवन्तं रिपुं दृष्ट्या देशत्यागं करोति यः । युधिष्ठिर इवामोति पुनर्जीवन्स मेदिनीम् ॥ ४२ ॥ युध्यतेऽहंकृतिं कृत्वा दुर्वेहो यो वहीयसा । स तस्य वाञ्छितं कुर्यादात्मनश्च कुरुक्षयम् ॥ ४३ ॥

तद्बलवतामियुक्तस्यापसरणसमयोऽयं न संघेर्वित्रहस्य च ।' एवमनुजी-विमन्नोऽपसरणस्य ।

अथ तस्य वाक्यं समाकण्यं प्रजीविनमाह—'भद्र, त्वमप्यात्मनो-ऽभिप्रायं वद ।' सोऽज्ञवीत्—'देव, मम संधिविग्रह्यानानि त्रीण्यपि न प्रतिमान्ति । विशेषतश्चासनं प्रतिमाति । उक्तं च यतः— त्रातिमान्ति । विशेषतश्चासनं प्रतिमाति । उक्तं च यतः— नकः खस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कर्षति । स एव प्रच्युतः स्थानाच्छुनापि परिम्यते ॥ ४४ ॥

अन्यच ।

अभियुक्तो बलवता दुर्गे तिष्ठेत्प्रयत्ववान् । तत्रस्थः सुहृदाह्वानं प्रकुर्वीतात्ममुक्तये ॥ ४५ ॥ .5 यो रिपोरागमं श्रुत्वा भयसंत्रस्तमानसः । सं स्थानं संत्यजेतत्र न स भूयो वसेन्नरः ॥ ४६ ॥ दंष्टाविरहितः सर्पे मदहीनो यथा गजः । स्थानहीनस्तथा राजा गम्यः स्थात्सर्वजन्तुषु ॥ ४७ ॥ निजस्थानस्थितोऽप्येकः शतं योद्धं सहेन्नरः । 10 शक्तानामपि शत्रूणां तस्मात्स्थानं न संत्यजेत् ॥ ४८॥ तसाहुर्गे दृढं कृत्वा सुभटासारसंयुतम् । प्राकारपरिखायुक्तं शस्त्रादिभिरलंकृतम् ॥ ४९ ॥ तिष्ठ मध्यगतो नित्यं युद्धाय कृतनिश्चयः ।

जीवन्संप्राप्स्यसि क्ष्मान्तं मृतो वा स्वर्गमेष्यसि ॥ ५० ॥ 15

#### अन्यच ।

बलिनापि न बध्यन्ते लघवोऽप्येकसंश्रयाः । विपक्षेणापि मरुता यथैकस्थानवीरुघः ॥ ५१॥ महानप्येकजो वृक्षो बलवानसुपतिष्ठितः। प्रसद्ध इव वातेन शक्यो धर्षयितुं यतः ॥ ५२ ॥ 20 अथ ये संहता वृक्षाः सर्वतः सुप्रतिष्ठिताः। न ते शीवेण वातेन हन्यन्ते बेकसंश्रयात् ॥ ५३ ॥ एवं मनुष्यमेकं च शौर्येणापि समन्वितम्। शक्यं द्विषन्तो मन्यन्ते हिंसन्ति च ततः परम्' ॥ ५४ ॥

25 एवं प्रजीविमन्नः । इदमासनसंज्ञकम् ।

एतत्समाकण्यं चिरंजीविनं प्राह—'भद्र, त्वमपि स्वामिप्रायं वद' । सोऽत्रवीत्.--'देव, षाङ्गुण्यमध्ये मम संश्रयः सम्यक्प्रति-भाति तत्तस्यानुष्ठानं कार्यम् । उक्तं च-असहायः समर्थोऽपि तेजसी किं करिष्यति ।

30-0. Prof. Satya Viat Shash हो।। वृह्यिः, ख्यामेना प्रशास्त्रातिः । भारति । अधिकारिता USA

संगतिः श्रेयसी पुंसां खपक्षे च विशेषतः ।
तुषरिप परिश्रष्टा न प्ररोहन्ति तण्डुलाः ॥ ५६ ॥
तद्त्रैव स्थितेन त्वया कश्चित्समर्थः समाश्रयणीयः, यो विपत्प्रतीकारं
करोति । यदि पुनस्त्वं सस्थानं त्यक्त्वान्यत्र यास्यसि, तत्कोऽपि
ते वाङ्मात्रेणापि सहायत्वं न करिप्यति । उक्तं च यतः—

वनानि दहतो वहेः सखा भवति मारुतः ।
स एव दीपनाशाय कृशे कस्यास्ति सौहृदम् ॥ ५७ ॥
अथवा नैतदेकान्तं यद्वलिनमेकं समाश्रयेत् । लघूनामि संश्रयो
रक्षाय एव भवति । उक्तं च यतः—

संघातवान्यथा वेणुर्निविडो वेणुभिर्वृतः ।

10

न शक्यः स समुच्छेत्तं दुर्वछोऽपि तथा नृपः ॥ ५८॥ यदि पुनरुत्तमसंश्रयो भवति तत्किमुच्यते । उक्तं च—

महाजनस्य संपर्कः कस्य नोन्नतिकारकः । पद्मपत्रस्थितं तोयं धते मुक्ताफलश्रियम् ॥ ५९ ॥

तदेवं संश्रयं विना न कश्चित्प्रतीकारो भवति । तस्मात्संश्रयः कार्य 15

इति मेऽभिप्रायः ।' एवं चिरंजीविमन्नः ।

अश्रैवमभिहिते स मेघवणों राजा चिरंतनं पितृसचिवं दीर्घायुषं सकलनीतिशास्त्रपारंगतं स्थिरजीविनामानं प्रणम्य प्रोवाच—'तात, यदेते मया पृष्टाः सचिवास्तावदत्रस्थितस्यापि तव, तत्परीक्षार्थम् । येन त्वं सकलं श्रुत्वा यदुचितं तन्मे समादिशसि । तद्यद्यक्तं 20 मवति तत्समादेश्यम् ।' स आह—'वत्स, सर्वेरप्येतैनीतिशास्त्राश्र-यमुक्तं सचिवैः । यदुपयुज्यते स्वकालोचितं सर्वमेव । परमेष द्वैषी-मावस्य कालः । उक्तं च—

अविश्वासं सदा तिष्ठेत्संधिना निग्रहेण च ।
है दीमानं समाश्रित्य नैव शत्रौ वलीयसि ॥ ६०॥ 25
तच्छत्रुं विश्वास्याविश्वसौर्लोमं दर्शयद्भिः सुखेनोच्छिद्यते रिपुः ।
उक्तं च—

उच्छेद्यमपि विद्वांसो वर्धयन्त्यरिमेकदा । गुडेन वर्धितः श्रेष्मा सुखं वृद्धा निपात्यते ॥ ६१ ॥ Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA १३ पैनतः तथा च।

स्त्रीणां शत्रोः कुमित्रस्य पण्यस्त्रीणां विशेषतः । यो भवेदेकभावेन न स जीवति मानवः ॥ ६२ ॥ कृत्यं देवद्विजातीनामात्मनश्च गुरोस्तथा। एकमावेन कर्तव्यं शेषं द्वैधसमाश्रितम् ॥ ६३ ॥ एको भावः सदा शस्तो यतीनां भावितात्मनाम् । स्त्रीलञ्चानां न लोकानां विशेषेण महीसृताम् ॥ ६४ ॥ तहै धीमावं संश्रितस्य तव खस्थाने वासो भविष्यति । लोमाश्रयाच शत्रमुचाटयिष्यसि । अपरं यदि किंचिच्छिद्रं तस्य पश्यसि तद्रत्वा 10 व्यापादयिष्यसि ।' मेघवर्ण आह—'तात, मया सोऽविदितसंश्रयः। तत्कथं तस्य छिद्रं ज्ञांस्यामि ।' स्थिरजीव्याह—'वत्स, न केवलं स्थानम्, छिद्राण्यपि तस्य प्रकटीकरिष्यामि प्रणिधिमिः। उक्तं च।

्रावो गन्धेन पश्यन्ति वेदैः पश्यन्ति वे द्विजाः । चौरः पश्यन्ति राजानश्चक्षुभ्यीमितरे जनाः ॥ ६५ ॥ 15

उक्तं चात्र विषये--

यस्तीर्थानि निजे पक्षे परपक्षे विशेषतः । गुप्तैश्चारैर्नृपो वेचि न स दुर्गतिमामुयात्' ॥ ६६ ॥ मेघवर्ण आह-- 'तात, कानि तीर्थीन्युच्यन्ते कतिसंख्यानि च 20 कीदृशा गुप्तचराः, तत्सर्वं निवेद्यताम्' इति । स आह—'अत्र विषये मगवता नारदेन युधिष्ठिरः प्रोक्तः । यच्छन्त्रपक्षेऽष्टादश तीर्थानि, खपक्षे पञ्चदश । त्रिभिक्षिमिर्गुप्तचरैस्तानि ज्ञेयानि । तैर्ज्ञातैः खपक्षः परपक्षश्च वश्यो भवति । उक्तं च नारदेन युधिष्ठरं प्रति-

कचिद्षादशान्येप खपक्षे दश पञ्च च। त्रिमिस्त्रिमिरविज्ञातैर्वेत्सि तीर्थानि चारकैः ॥ ६७ ॥ तीर्थशब्देनायुक्तकर्मामिघीयते । तद्यदि तेषां कुत्सितं भवति तत्ला-मिनोऽभिघाताय भवति । प्रधानं भवति, तद्वृद्धये स्यादिति । तद्यथा-मन्री, पुरोहितः, सेनापतिः, युवराजः, दौवारिकः, अन्तर्वासिकः, प्रशासकः, समाहर्तृ-संनिधातृ-प्रदेष्टृज्ञापकाः, साधनाध्यक्षः, 30 ध्यक्षः कोशाध्यक्षः । कोशाध्यक्षः । प्रतिकृतिमाण्यक्षः । प्रतिकृतिमाण्यकः भोतकदस्यस्य

एषां मेदेन द्रात्रिपुः साध्यते । खपक्षे च देवी, जननी, कश्चकी, मालिकः, शय्यापालकः, स्पर्शाध्यक्षः, सांवत्सरिकः, भिषक्, जल्वाहकः, ताम्बूलवाहकः, आचार्यः, अङ्गरक्षकः, स्थानचिन्तकः, छत्र-घरः, विलासिनी । एषां वैरद्वारेण स्वपक्षे विघातः । तथा च ।

वैद्यसांवत्सिरिकाचार्याः स्वपक्षेऽधिकृताश्चराः । यथाहितुण्डिकोन्मत्ताः सर्वे जानन्ति शत्रुषु ॥ ६८ ॥

तथा च ।

कृत्याकृत्यविद्स्तीर्थें प्वन्तः प्रणिधयः पदम् ।
विदांकुर्वन्तु महतस्तरं विद्विपदम्भसः' ॥ ६९ ॥
एवं मित्रवाक्यमाकण्यात्रान्तरं मेघवणं आह—'तात, अथ किंनि-10
मित्तमेवंविधं प्राणान्तिकं सदैव वायसोखकानां वैरम् । स आह—
'वत्स, कदाचिद्धंस-शुक-वक-कोकिल-चातक-उद्धक-मयूर-कपोत-पारावत-विष्किर-प्रमृतयः सर्वेऽपि पक्षिणः समेत्य सोद्वेगं मन्नयितुमा-रव्धाः—'अहो, अस्माकं तावद्वेनतेयो राजा । स च वासुदे-वमक्तः । न कामपि चिन्तामस्माकं करोति । तिंक तेन वृथास्ना-15
मिना, यो छ्व्यकपाशैर्नित्यं निवध्यमानानां न रक्षां विधते ।
उक्तं च—

यो न रक्षति वित्रस्तान्पीड्यमानान्परैः सदा ।
जन्तून्पार्थिवरूपेण स कृतान्तो न संशयः ॥ ७० ॥
यदि न स्यान्नरपतिः सम्यङ्गता ततः प्रजा । 20
अकर्णधारा जरुघो विष्ठवेतेह नौरिव ॥ ७१ ॥
षडिमान्पुरुषो जह्याद्भिन्नां नावमिवार्णवे ।
अप्रवक्तारमाचार्यमनधीयानमृत्विजम् ॥ ७२ ॥
अरक्षितारं राजानं मार्यां चाप्रियवादिनीम् ।
ग्रामकामं च गोपारुं वनकामं च नापितम् ॥ ७३ ॥

तत्संचिन्त्यान्यः कश्चिद्राजा विहंगमानां क्रियताम्' इति । अथ तैर्मद्रा-कारमुद्धकमवलोक्य सर्वैरिमहितम्—'यदेष उद्धको राजासाकं मवि-प्यति । तदानीयन्तां नृपामिषेकसंवन्धिनः संभाराः' इति । अथ साधिते विनिधतीर्थोदके, प्रगुणाकतेऽष्टोत्तरशतम् लिकासंघाते, प्रदत्ते सिंहा- सने, वर्तिते सप्तद्वीपसमुद्रमूधरिविचित्रे घरित्रीमण्डले, प्रसारिते व्यात्रचर्मणि, आपूरितेषु हेमकुम्मेषु दीपेषु वाद्येषु च, सज्जीकृतेषु दर्पणादिषु माङ्गल्यवस्तुषु, पठत्सु वन्दिमुख्येषु, वेदोच्चारणपरेषु समुद्रितमुखेषु ब्राह्मणेषु, गीतपरे युवतिजने, आनीतायामप्रमहिष्यां कृक्कालिकायाम्, उछकोऽभिषेकार्थं यावित्सहासन उपविश्वति, ताव-कुतोऽपि वायसः समायातः । सोऽचिन्तयत्—'अहो, किमेष सक्र-छपिक्षसमागमो महोत्सवश्च । अथ ते पिक्षणस्तं हृष्ट्वा मिथः प्रोचुः—'पिक्षणां मध्ये वायसश्चतुरः श्रूयते । उक्तं च—

नराणां नापितो घूर्तः पक्षिणां चैव वायसः । दंष्ट्रिणां च शृगालस्तु श्वेतभिक्षुस्तपखिनाम् ॥ ७४ ॥

तदस्यापि वचनं श्राह्यम् । उक्तं च--

बहुधा बहुभिः सार्धं चिन्तिताः सुनिरूपिताः ।
कथंचित्र विलीयन्ते विद्वद्भिश्चिन्तिता नयाः' ॥ ७५ ॥
अथ वायसः समेत्य तानाह—'अहो, किं महाजनसमागमोऽयं परम15 महोत्सवश्च ।' ते प्रोचुः—'भोः, नास्ति कश्चिद्विहङ्गमानां राजा ।
तदस्योद्धकस्य विहङ्गराज्यामिषेको निरूपितस्तिष्ठति समस्तपिक्षिभिः ।
तत्त्वमपि स्वमतं देहि । प्रस्तावे समागतोऽसि । अथासौ काको
विहस्याह—'अहो, न युक्तमेतत्, यन्मयूर-हंस-कोकिल-चक्रवाक-शुक-कारण्डव-हारीत-सारसादिषु पक्षिप्रधानेषु विद्यमानेषु
20 दिवान्धस्यास्य करालवक्त्रस्यामिषेकः क्रियते । तन्नैतन्मम मतम् ।
यतः—

वक्रनासं सुजिह्माक्षं क्रूरमियदर्शनम् । अकुद्धस्येदशं वक्तं भवेत्कुद्धस्य कीदशम् ॥ ७६ ॥ तथा च ।

25 समावरौद्रमत्युप्रं क्र्रमियवादिनम् । ज्रूकं नृपतिं कृत्वा का नः सिद्धिभीविष्यति ॥ ७७ ॥ अपरं वैनतेये स्वामिनि स्थिते किमेष दिवान्धः क्रियते राजा। तद्यद्यपि गुणवान्मवति तथाप्येकसिन्सामिनि स्थिते नान्यो भूपः

CC-0. Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

एक एव हितार्थाय तेजसी पार्थिवो भुवः ।
युगान्त इव भास्तन्तो वहवोऽत्र विपत्तये ॥ ७८ ॥
तत्तस्य नाम्नापि यूयं परेपामगम्या भविष्यथ । उक्तं च
गुरूणां नाममात्रेऽपि गृहीते सामिसंभवे ।
दुष्टानां पुरतः क्षेमं तत्क्षणादेव जायते ॥ ७९ ॥

5

तथा च।

व्यपदेशेन महतां सिद्धिः संजायते परा । शशिनो व्यपदेशेन वसन्ति शशकाः सुखम्' ॥ ८० ॥ त ऊचुः—'कथमेतत् ।' स आह—

कथा १।

10

किसिश्चिद्वने चतुर्दन्तो नाम महागजो यूथाधिपः प्रतिवसित सा । तत्र कदाचिन्महत्यनावृष्टिः संजाता प्रम्तवर्षाणि यावत् । तया तडा-गहृदपल्वलसरांसि शोषमुपगतानि । अथ तैः समस्तगजैः स गज-राजः प्रोक्तः—'देव, पिपासाकुला गजकलमा मृतप्रायाः अपरे मृताश्च । तदन्विप्यतां कश्चिज्जलाशयो यत्र जलपानेन स्वस्थतां त्रजन्ति' । <sup>15</sup> तत्रियरं ध्यात्वा तेनाभिहितम्—'अस्ति महाहृदो विविक्ते प्रदेशे स्थलमध्यगतः पातालगङ्गाजलेन सदैव पूर्णः । तत्तत्र गम्यताम्' इति । तथानुष्ठिते पश्चरात्रमुपसर्पद्भिः समासादितस्तैः स हदः । तत्र खेच्छया जलमवगाह्यास्तमनवेलायां निष्कान्ताः । तस्य च इदस्य समन्ता-च्छशकविला असंख्याः सुकोमलभूमौ तिष्ठन्ति । तेऽपि समस्तैरपि 20 तैर्गजैरितस्ततो अमद्भिः परिभमा वहवः शशका मम्पादशि-रोप्रीवा विहिताः । केचिन्पृताः, केचिज्जीवरोषा जाताः। अथ गते तस्मिन्गजयृथे शशकाः सोद्वेगा गजपाद्क्षुण्णसमवासाः केचि-द्भ्रमपादाः, अन्ये जर्जरितकलेवरा रुषिरष्ठताः, अन्ये हतशिशवो वाप्प-पिहितलोचनाः समेत्य मिथो मन्नं चक्तः-- 'अहो विनष्टा वयम् । 25 नित्यमेवैतद्गजयूथमागमिप्यति, यतो नान्यत्र जलमस्ति । तत्सर्वेषां नाजो भविप्यति । उक्तं च-

स्पृश्चनिप गजो हन्ति जित्रन्निप सुजंगमः।

CC-0. Pros. Salva Via Shashi Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

तचिन्त्यतां कश्चिदुपायः ।' तत्रैकः प्रोवाच—'गम्यतां देशत्यागेन । किमन्यत् । उक्तं च मनुना व्यासेन च—

त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् । ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् ॥ ८२ ॥ श्लेम्यां सस्यप्रदां नित्यं पशुवृद्धिकरीमपि । परित्यजेन्नृपो भूमिमात्मार्थमविचारयन् ॥ ८३ ॥ आपदर्थे धनं रक्षेद्दारान्रक्षेद्धनैरपि । आत्मानं सततं रक्षेद्दारैरपि धनैरपि'॥ ८४ ॥

ततश्चान्ये प्रोचुः—'भोः, पितृपैतामहं स्थानं न शक्यते सहसा 10त्यक्तम् । तत्कियतां तेषां कृते काचिद्धिभीषिका । यत्कथमपि दैवान समायान्ति । उक्तं च—

> निर्विषेणापि सर्पेण कर्तव्या महती फटा । विषं भवतु मा वास्तु फटाटोपो भयंकरः'॥ ८५ ॥

अथान्ये प्रोचुः—'यद्येवं ततस्तेषां महद्विभीषिकास्थानमस्ति, येन 15 नागमिष्यन्ति । सा च चतुरदूतायत्ता विभीषिका । यतो विजयदत्तो नाम राजास्मत्त्वामी शशकश्चन्द्रमण्डले निवसति । तत्प्रेष्यतां कश्चि-निमथ्यादूतो यूथाधिपसकाशं 'यच्चन्द्रस्त्वामत्र हृद आगच्छन्तं निषे-धयति । यतोऽस्मत्परिप्रहोऽस्य समन्ताद्वसति ।' एवमभिहिते श्रद्धे-यवचनात्कदापि निवर्तते ।' अथान्ये प्रोचुः—'यद्येवं तदस्ति लम्ब-20 कर्णो नाम शशकः । स च वचनरचनाचतुरो दूतकर्मज्ञः । स तत्र प्रेप्यतामिति । उक्तं च—

साकारो निःस्पृहो वाग्मी नानाशास्त्रविचक्षणः । परिचतावगन्ता च राज्ञो दूतः स इष्यते ॥ ८६॥

अन्यच ।

थे यो मूर्स ठौल्यसंपन्नं राजद्वारिकमाचरेत् ।

मिथ्यावादं विशेषेण तस्य कार्यं न सिद्धाति ॥ ८७ ॥

तदन्विष्यतां यद्यसाद्यसनादात्मनां सुनिर्मुक्तिः'। अथान्ये प्रोत्तुः—

'अहो, युक्तमेतत् । नान्यः कश्चिदुपायोऽसाकं जीवितस्य । तथैव

८८-० कियताम् भिक्षम्यकर्णो गजयूशाविषसभीषे निर्माणनातश्च ।

तथानुष्टिते लम्बकणींऽपि गजमार्गमासाद्यागम्यं स्थलमारुद्ध तं गजमुवाच—'मो भो दुष्ट गज, िकमेवं लीलया निःशङ्कतयात्र चन्द्रहृद्द आगच्छिसि । तन्नागन्तव्यम् । निवर्त्यताम्' इति । तदाकण्यं विस्मित-मना गज आह—'भोः, कस्त्वम् ।' स आह—'अहं लम्बकणों नाम शशकश्चन्द्रमण्डले वसामि । सांप्रतं भगवता चन्द्रमसा तव पार्श्वे ६ प्रहितो दूतः । जानात्येव भवान्, यथार्थवादिनो दृतस्य न दोषः करणीयः । दृतमुखा हि राजानः सर्व एव । उक्तं च—

> उद्यतेष्वपि रास्त्रेषु वन्धुवर्गवधेष्वपि । परुषाण्यपि जल्पन्तो वध्या दूता न भूसुजा' ॥ ८८ ॥

तच्छत्वा स आह—'भोः शशक, तत्कथय भगवतश्चन्द्रमसः 10 संदेशम्, येन सत्वरं कियते ।' स आह-'भवतातीतदिवसे यूथेन सहागच्छता प्रभूताः शशका निपातिताः । तर्दिक न वेत्ति भवान्, यन्मम परिग्रहोऽयम् । तद्यदि जीवितेन ते प्रयो-जनम्, तदा केनापि प्रयोजनेनात्र हृदे नागन्तव्यमिति संदेशः। गज आह—'अथ क वर्तते भगवान्स्वामी चन्द्रः।' स 15 आह—'अत्र हदे सांप्रतं शशकानां भवद्यूथमथितानां हतरोषाणां समाश्वासनाय समायातस्तिष्ठति । अहं पुनस्तवान्तिकं प्रेषितः । गज आह—'यद्येवं तद्दरीय मे तं स्नामिनं येन प्रणम्यान्यत्र गच्छामि।' शशक आह—'भोः, आगच्छ मया सहैकाकी येन दर्श-यामि । यथानुष्ठिते शशको निशासमये तं गर्ज हदतीरे नीत्वा, 20 जलमध्ये स्थितं चन्द्रविम्बमदर्शयत् । आह च-'मोः, एप नः स्वामी जलमध्ये समाधिस्थासिष्ठति । तन्निभृतं प्रणम्य सत्वरं व्रजेति । नो चेत्समाधिमङ्गाङ्ग्योऽपि प्रम्तं कोपं करिप्यति ।' अथ गजोऽपि त्रस्तमनास्तं प्रणम्य पुनर्गमनाय प्रस्थितः । शशकाश्च तद्दि-नादारभ्य सपरिवाराः सुखेन खेषु स्थानेषु तिष्ठन्ति स । अतो-25 Sहं त्रवीमि—'व्यपदेशेन महताम्' इति ॥ अपि च । क्षुद्रमरुसं कापुरुषं व्यसनिनमकृतज्ञं पृष्ठप्रलपनशीलं सामित्वेन नामियोजये-जीवितकामः । उक्तं च--

क्षुद्रमर्थपतिं प्राप्य न्यायान्वेषणतत्परौ । उपाविप क्षयं प्राप्तौ पुरा शशकपिझलै'॥ ८९॥ 30 CC-0. Prof. Satya Vrai Shashi Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

# ते प्रोचुः—'कथमेतत्।' स आह— कथा २।

किसिश्चिद्वश्चे पुराहमवसम् । तत्राधस्तात्कोटरे किपिझको नाम चटकः प्रतिवसित सा । अथ सदैवास्तमनवेठायामागतयोर्द्वयोरनेक-5 सुमािषतगोष्ठ्या देविषित्रह्मिपुराणचरितकीर्तनेन च पर्यटनदृष्टानेक-कौतूह्ळप्रकथनेन च परमसुलमनुभवतोः कालो त्रजति । अथ कदाचित्किपिझलः प्राणयात्रार्थमन्येश्चटकैः सहान्यं पक्षशालिप्रायं देशं गतः । ततो यावित्रशासमयेऽपि नायातस्तावदहं सोद्वेगमनास्त-द्वियोगदुःखितिश्चिन्तितवान् — 'अहो, किमद्य किपञ्जलो नायातः । कि 10 केनािप पारोन वद्धः आहोिखित्केनािप व्यापादितः । सर्वथा यदि कुशली भवति तन्मां विना न तिष्ठति ।' एवं मे चिन्तयतो बहून्य-हािन व्यतिक्रान्तािन । ततश्च तत्र कोटरे कदाचिच्छीघ्रगो नाम शशकोऽस्तमनवेलायामागत्य प्रविष्टः । मयािप किपञ्जलिनराशत्वेन न निवारितः । अथान्यसिन्नहिन किपञ्जलः शािलेमक्षणादतीव पीव-15 रतनुः समाश्चयं स्मृत्वा भूयोऽपि तत्रैव समायातः । अथवा सािच्वदमुच्यते—

न ताहग्जायते सौस्यमिष खर्गे शरीरिणाम् ।
दारिद्येऽपि हि याहक्स्यात्सदेशे सपुरे गृहे ॥ ९० ॥
अथासौ कोटरान्तर्गतं शशकं दृष्ट्वा साक्षेपमाह—'भोः शशक, न त्वया
20 सुन्दरं कृतं यन्ममावसथस्थाने प्रविष्टोऽसि। तच्छीव्रं निष्कम्यताम् ।'
शशक आह—'न तवेदं गृहम् । किंतु ममैव, तर्तिक मिथ्या परुष्टिण जल्पसि । उक्तं च—

वापीकूपतडागानां देवालयकुजन्मनाम् । जत्सर्गात्परतः स्वाम्यमपि कर्तुं न शक्यते ॥ ९१ ॥

# 25 तथा च।

प्रत्यक्षं यस्य यद्भुक्तं क्षेत्राद्यं दश वत्सरान् । तत्र मुक्तिः प्रमाणं स्यान्त साक्षी नाक्षराणि वा ॥ ९२ ॥ मानुषाणामयं न्यायो मुनिभिः परिकीर्तितः ।

CC-0. Prof. Satyaतिरश्चांबन्त विहक्तानां व्यावदेय एसमाश्रयः SIF द्वद्यां p USA

तन्ममैतद्भृहम्, न तव' इति । कपिञ्जल आह—'भोः, यदि स्पृतिं प्रमाणीकरोपि तदागच्छ मया सह, येन स्पृतिपाठकं प्रष्ट्वा स यस्य ददाति स गृह्वातु' । तथानुष्ठिते मयापि चिन्तितम्—'किमत्र भवि-प्यति । मया द्रष्टव्योऽयं न्यायः ।' ततः कौतुकाद्हमपि तावदनु-प्रस्थितः । अत्रान्तरे तीक्ष्णदंष्ट्रो नामारण्यमार्जारस्तयोर्विवादं श्रुत्वा व मार्गासन्नं नदीत्रदमासाद्य कृतकुशोपप्रहो निमीलितनयन अर्ध्ववाहु-र्धपादस्पृष्टम्मिः श्रीसूर्याभिमुख इमां धर्मोपदेशनामकरोत्—'अहो, असारोऽयं संसारः । क्षणभङ्गराः प्राणाः । स्वमसद्दशः प्रिय-समागमः । इन्द्रजालवत्कुदुम्वपरिप्रहोऽयम् । तद्धमे मुक्त्वा नान्या गतिरस्ति । उक्तं च—

अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः ।
नित्यं संनिहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः ॥ ९४ ॥
यस्य धर्मिविहीनानि दिनान्यायान्ति यान्ति च ।
स लोहकारमस्रेव श्वसन्निप न जीविति ॥ ९५ ॥
नाच्छादयित कौपीनं न दंशमशकापहम् ।
ग्रनः पुच्छिमिव व्यर्थ पाण्डित्यं धर्मवर्जितम् ॥ ९६ ॥

अन्यच ।

पुलाका इव घान्येषु पूतिका इव पक्षिषु ।

मशका इव मर्त्येषु येषां घर्मो न कारणम् ॥ ९७ ॥

श्रेयः पुण्पं फलं वृक्षाद्द्धः श्रेयो घृतं स्मृतम् । 20

श्रेयस्तैलं च पिण्याकाच्छ्रेयान्धर्मस्तु मानुषात् ॥ ९८ ॥

सृष्टा मूत्रपुरीषार्थमाहाराय च केवलम् ।

धर्महीनाः परार्थाय पुरुषाः पश्चो यथा ॥ ९९ ॥

स्थैर्य सर्वेषु कृत्येषु शंसन्ति नयपण्डिताः ।

बह्दन्तराययुक्तस्य धर्मस्य त्वरिता गतिः ॥ १०० ॥

25

संक्षेपात्कथ्यते घर्मो जनाः कि विस्तरेण वः ।

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥ १०१ ॥ 
श्रूयतां घर्मसर्वत्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् ।

अत्यत्वा प्रतिकृत्वानि परेषां न समाचरेत्' ॥ १०२ ॥

CC-0. Prof. Sarya Vrat Shasin Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

अथ तस्य तां धर्मोपदेशनां श्रुत्वा शशक आह—'भो भोः कपि-अल, एष नदीतीरे तपसी धर्मवादी तिष्ठति । तदेनं प्रच्छावः ।' कपिञ्जल आह--- 'ननु समावतोऽसाकं शत्रुमूतोऽयमस्ति । तहूरे स्थितौ प्रच्छावः । कदाचिदस्य व्रतवैकल्यं संपद्येत ।' ततो दूरस्थिs तावूचतुः—'भो भोस्तपस्विन्धर्मोपदेशक, आवयोर्विवादो वर्तते । तुद्धर्मशास्त्रद्वारेणासाकं निर्णयं कुरु । यो हीनवादी स ते भक्ष्यः' इति । स आह- भद्री, मा मैवं वदतम् । निवृत्तोऽहं नरकपातक-मार्गात् । अहिंसैव धर्ममार्गः । उक्तं च

अहिंसापूर्वको धर्मी यसात्सद्भिरुदाहृतः । यूकमत्कुणदंशादींस्तसात्तानिप रक्षयेत् ॥ १०३ ॥ 10 हिंसकान्यपि भूतानि यो हिंसति स निर्धृणः। स याति नरकं घोरं किं पुनर्यः शुभानि च ॥ १०४ ॥ एतेऽपि ये याज्ञिका यज्ञकर्मणि पशून्व्यापादयन्ति, ते मूर्खाः पर-मार्थं श्रुतेर्न जानन्ति । तत्र किलैतदुक्तमजैर्यप्टन्यम् । अजा त्रीह्य-15 स्तावत्सप्तवार्षिकाः कथ्यन्ते । न पुनः पशुविशेषाः । उक्तं च-

वृक्षांरिछत्त्वा पशून्हत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमम्।

नर-५: मुभ्यत् यद्येवं गम्यते खर्गे न्रकं केन गम्यते ॥ १०५॥ तन्नाहं भक्षयिष्यामि । परं जयपराजयनिर्णयं करिष्यामि । किंत्वहं वृद्धो दूराद्युवयोर्भाषान्तरं सम्यङ्ग शृणोमि । एवं ज्ञात्वा मम समी-20 पवर्तिनौ भूत्वा ममाम्रे न्यायं वदतम् । येन विज्ञाय विवादपरमार्थ वचो वदतो मे परलोकवाधो न भवति । उक्तं च यतः-

मानाद्वा यदि वा लोभात्कोधाद्वा यदि वा भयात्। यो न्यायमन्यथा ब्रूते स याति नरकं नरः ॥ १०६॥ पञ्च पश्चनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते । शतं कन्यानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते ॥ १०७ ॥ उपविष्टः सभामध्ये यो न वक्ति स्फुटं वचः । तसाह्रेण स त्याज्यो न्यायो वा कीर्तयेदतम् ॥ १०८॥ तसाद्विश्रव्यौ मम कर्णोपान्तिके स्फुटं निवेद्यतम्।' किं वहुना। तेन CC-0. Pस्रद्रेणः तथा तो नूर्णं विश्वासितो यथा तस्योत्सङ्गचातिनी संजातो । सत्य तेनापि समकालमेवैकः पादान्तेनाकान्तः, अन्यो दंष्टाककचेन च । ततो गतप्राणौ मक्षिताविति । अतोऽहं त्रवीमि—'क्षद्रमर्थपतिं प्राप्य' इति ॥ भवन्तोऽप्येनं दिवान्यं क्षुद्रमर्थपतिमासाद्य राज्यन्थाः सन्तः शशक-पिञ्जलमार्गेण यास्यन्ति । एवं ज्ञात्वा यदुचितं तद्विधेयमतः परम्' अथ तस्य तद्वचनमाकर्ण्य साध्वनेनामिहितम्' इत्यक्त्वा 'भूयोऽपि 5 पार्थिवार्थ समेत्य मन्नविष्यामहे' इति ब्रुवाणाः सर्वे पक्षिणो यथा-भिमतं जम्मुः । केवलमवशिष्टो भद्रासनोपविष्टोऽभिषेकाभिमुखो दिवान्यः कृकालिकया सहास्ते । आह च- 'कः कोऽत्र मो मोः । किमद्यापि न कियते ममाभिषेकः ।' इति श्रत्वा क्रकालिकयाभिहि-तम्—'भद्र, तवाभिषेके कृतोऽयं विद्यो वायसेन । गताश्च सर्वेऽपि 10 विह्गा यथेप्सितासु दिख्नु । केवलमेकोऽयं वायसोऽवशिष्टः केनापि हेतुना तिष्ठति । तत्त्वरितमुत्तिष्ठ येन त्वां स्वाश्रयं प्रापयामि ।' तच्छत्वा सविषादमुद्धको वायसमाह—'भो भो दुष्टात्मन्, किं मया तेऽपकृतम्, यद्राज्याभिषेको मे विघ्नितः । तद्यप्रभृति सान्वयमा-वयोर्वेरं संजातम् । उक्तं च-15

रोहति सायकैर्विद्धं छिन्नं रोहति चासिना । वचो दुरुक्तं वीभत्सं न प्ररोहित वाक्क्षतम्' ॥ १०९ ॥ इत्येवमिभधाय कुकालिकया सह साश्रयं गतः। अथ भयव्याकुलो वायसो व्यचिन्तयत्—'अहो, अकारणं वैरमासादितम् । मया किमिदं व्याहृतम् । उक्तं च-20

> अदेशकालज्ञमनायतिक्षमं यदिपयं छाघवकारि चात्मनः। योऽत्राव्रवीत्कारणवर्जितं वचो न तद्वचः स्याद्विषमेव तद्वचः ॥ ११० ॥ वलोपपन्नोऽपि हि वुद्धिमान्नरः

परं नयेन स्वयमेव वैरिताम्।

भिषक्यमास्तीति विचिन्त्य मक्षये-

दकारणात्को हि विचक्षणो विषम् ॥ १११ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

25

परपरिवादः परिषदि न कथंचित्पण्डितेन वक्तव्यः ।
सत्यमपि तन्न वाच्यं यदुक्तमसुखावहं भवति ॥ ११२ ॥
सुहृद्भिराप्तैरसकृद्धिचारितं
स्वयं च बुद्धा प्रविचारिताश्रयम् ।
करोति कार्यं खल्ल यः स बुद्धिमानस एव लक्ष्म्या यशसां च भाजनम्' ॥ ११३ ॥

एवं विचिन्त्य काकोऽपि प्रयातः । तदा प्रभृत्यसाभिः सह

प्र कौशिनामन्वयगतं वैरमस्ति ।' मेघवर्ण आह—'तात, एवं गतेऽस्माभिः किं कृतमस्ति ।' स आह—'वत्स, एवं गतेऽपि षाङ्गु
10 ण्यादपरः स्थूळोऽभिप्रायोऽस्ति । तमङ्गीकृत्य स्वयमेवाहं तद्विजयाय

यास्यामि । रिपून्वञ्चयित्वा विविष्यामि । उक्तं च यतः—

बंहुबुद्धिसमायुक्ताः सुविज्ञाना वलोत्कटान् । शक्ता वश्चयितुं धूर्ता ब्राह्मणं छागलादिव' ॥ ११४ ॥ मेघवर्ण आह—'कथमेतम् ।' सोऽब्रवीत्—

15 कथा **३**।

'किसिंश्चिद्धिष्ठाने मित्रशर्मा नाम ब्राह्मणः कृतामिहोत्रपरिग्रहः प्रतिवसित सा । स कदाचिन्माधमासे सौम्यानिले प्रवाति, मेघाच्छा-दिते गगने मन्दं मन्दं प्रवर्षति पर्जन्ये, पशुप्रार्थनाय किंचिद्रामान्तरं गत्वा कश्चिद्यजमानो याचितः—'मो यजमान, आगामिन्याममावा-20 स्यायामहं यक्ष्यामि यज्ञम् । तद्देहि मे पशुमेकम् ।' अथ तेन तस्य शास्त्रोक्तः पीवरतनुः पशुः प्रदत्तः । सोऽपि तं समर्थमितश्चेतश्च गच्छन्तं विज्ञाय स्कन्धे कृत्वा सत्वरं स्वपुरामिमुखः प्रतस्थे । अथ तस्य गच्छतो मार्गे त्रयो धूर्ताः क्षुत्क्षामकण्ठाः संमुखा वम्बुः । तैश्च तादशं पीवरतनुं स्कन्ध आरूढमवलोक्य मिथोऽमिहितम्—'अहो, अस्य 25 पशोर्मक्षणादद्यत्नीयो हिमपातो व्यर्थतां नीयेत । तदेनं वञ्चियत्वा पशुमादाय शीतत्राणं कुर्मः । अथ तेषामेकतमो वेषपरिवर्तनं विधाय संमुखो मृत्वापमार्गेण तमाहितामिमूचे—'भो भो वालामि-होत्रिन्, किमेवं जनविरुद्धं हास्यकार्यमनुष्ठीयते । यदेष सारमेयोऽ
\*\*CC-पिवित्र क्ष्यक्षमाधिरुद्धे भीश्यते । अस्ति प्रतिहित्व क्षर्य सारमेयोऽ-

श्वानकुक्कुटचाण्डालाः समस्पर्शाः प्रकीर्तिताः । रासमोष्ट्रो विशेषेण तस्माचानेव संस्पृशेत्' ॥ ११५ ॥ ततश्च तेन कोपामिम्त्तेनामिहितम्—'अहो, किमन्धो भवान् । यत्पश्चं सारमेयं प्रतिपादयसि ।' सोऽत्रवीत्—'त्रह्मन् , कोपस्त्वया न कार्यः । यथेच्छया गम्यताम्' इति । अथ यावर्तिकचिदध्वनोऽन्तरं गच्छति, ताविद्वतीयो धूर्तः संमुखे समुपेत्य तमुवाच—'भो त्रह्मन् , कष्टं कष्टम् । यद्यपि वल्लमोऽयं ते मृतवत्सः, तथापि स्कन्धमारोप-यितुमयुक्तम् । उक्तं च यतः—

तिर्यञ्चं मानुषं वापि यो मृतं संस्पृशेत्कुधीः ।
पञ्चगन्येन शुद्धिः स्यात्तस्य चान्द्रायणेन वा' ॥ ११६॥ 10
अथासौ सकोपमिदमाह—'भोः, किमन्धो भवान् । यत्पशुं मृतवत्सं
वदसि' । सोऽत्रवीत्—'भगवन् , मा कोपं कुरु । अञ्चानान्मयामिहितम् । तत्त्वमात्मरुचिं समाचर' इति । अथ यावत्स्तोकं वनान्तरं गच्छति तावनृतीयोऽन्यवेषधारी धूर्तः संमुखः समुपेत्य तमुवाच—
'भोः, अयुक्तमेतत् । यत्त्वं रासमं स्कन्धाधिरूढं नयसि । तत्त्यज्य-15
तामेषः । उक्तं च—

यः स्पृशेद्रासमं मर्त्यो ज्ञानादज्ञानतोऽपि वा । सचैछं स्नानमुद्दिष्टं तस्य पापप्रशान्तये ॥ ११७ ॥

तत्त्यजैनं यावदन्यः कश्चित्र पश्यति' । अथासौ तं पशुं रासमं मन्यमानो भयाद्भूमौ प्रक्षिप्य खगृहमुद्दिश्य प्रपलायितः । ततस्ते 20 त्रयो मिलित्वा तं पशुमादाय यथेच्छया भक्षितुमारव्याः । अतो-ऽहं त्रवीमि—'वहुवुद्धिसमायुक्ताः' इति ॥ अथवा साध्विदमुच्यते—

अभिनवसेवकविनयैः प्राघुणकोक्तैर्विलासिनीरुदितैः । धूर्तजनवचननिकरैरिह कश्चिदवश्चितो नास्ति ॥ ११८॥

किंच दुर्वलैरिप बहुिमः सह विरोधो न युक्तः । उक्तं च-

वहवो न विरोद्धव्या दुर्जया हि महाजनाः । स्फुरन्तमपि नागेन्द्रं मक्षयन्ति पिपीलिकाः' ॥ ११९ ॥

मेचवर्ण आह्—'क्थमेतत् ।' स्थिरजीवी कथयति— Viral Shashi Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

## कथा ४।

'अस्ति कसिंश्चिद्वरुमीके महाकायः कृष्णसर्पोऽतिदर्पो नाम । स कदाचिद्विलानुसारिमार्गमुत्सुज्यान्येन लघुद्वारेण निष्क्रामि-तुमार्ञ्यः । निष्कामतश्च तस्य महाकायत्वाद्दैववशतया रुघुविवर-कत्वाच शरीरे त्रणः समुत्पन्नः । अथ त्रणशोणितगन्धानुसारिणीभिः पिपीलिकाभिः सर्वतो व्यासो व्याकुलीकृतश्च । कति व्यापादयति, कति वा ताडयति । अथ प्रमूतत्वाद्विस्तारितबहुत्रणः क्षतसर्वाङ्गो-ऽतिदर्भः पञ्चत्वमुपागतः । अतोऽहं त्रवीमि—'वहवो न विरोद्धन्याः' इति ॥ तदत्रास्ति किंचिन्मे वक्तव्यमेव । तदवधार्य यथोक्तमनुष्ठी-10 यताम् ।' मेघवर्ण आह—'तत्समादेशय । तवादेशो नान्यथा कर्तव्यः।' स्थिरजीवी प्राह-- 'वत्स, समाकर्णय तर्हि सामादीनित-क्रम्य यो मया पञ्चम उपायो निरूपितः । तन्मां विपक्षम्तं कृत्वाति-निष्ठुरवचनैर्निर्भर्त्स्य यथा विपक्षप्रणिधीनां प्रत्ययो भवति तथा समा-हृतक्षिररालिप्यास्यैव न्यप्रोघस्याघस्तात्प्रक्षिप्य मा गम्यतां पर्वतम्-15 प्यमूकं प्रति । तत्र सपरिवारस्तिष्ठ, यावदहं समस्तान्सपत्नान्सुप्रणीतेन विधिना विश्वस्थाभिमुखान्कृत्वा कृतार्थो ज्ञातदुर्गमध्यो दिवसे तान-न्घतां प्राप्ताञ्ज्ञात्वा व्यापादयामि । ज्ञातं मया सम्यक् । नान्यथासाकं सिद्धिरिति । गतो दुर्गमेतदपसाररहितं केवलं वधाय मविष्यति । उक्तं च यतः—

अपसारसमायुक्तं नयज्ञैर्दुर्गमुच्यते । अपसारपरित्यक्तं दुर्गव्याजेन बन्धनम् ॥ १२० ॥ न च त्वया मदर्थं कृपा कार्या । उक्तं च— अपि प्राणसमानिष्टान्पालितांल्लालितानपि । भृत्यान्युद्धे समुत्पन्ने पश्येच्छुष्कमिवेन्धनम् ॥ ॥ १२१ ॥

25 तथा च ।

प्राणवद्रक्षयेद्धृत्यान्सकायमिव पोषयेत् । सदैकदिवसस्यार्थे यत्र स्याद्रिपुसंगमः ॥ १२२ ॥ तत्त्वयाहं नात्रविषये प्रतिषेधनीयः ।' इत्युक्त्वा तेन सह ग्रुष्ककर्ण्हं ८८-० क्रिर्तुसार्क्षःक्षक्षास्यान्ये। तस्य भृत्याः। स्थिरजीविनमुक्कृङ्करुण्यनिर्जल्पन्त मवलोक्य तस्य वधायोद्यता मेघवर्णनाभिहिताः—'अहो, निवर्तध्वं यूयम् । अहमेवास्य शञ्जपक्षपातिनो दुरात्मनः स्वयं निम्नहं करिप्यामि ।' इत्यमिधाय तस्योपि समारुह्य, लघुमिश्चञ्चप्रहारैस्तं प्रहृत्य, आहतरुधिरेण प्राविवत्वा, तदुपिदृष्टप्रप्यमूकपर्वतं सपिरवारो गतः । एतिसन्नन्तरे कृकालिकया द्विषत्पणिधीमृतया तत्सव मेघवर्णस्थामात्यस्य व्यसनमुद्धकराजस्य निवेदितम् 'यत्तवारिः संप्रति मीतः कचित्पचितः सपिरवारः' इति । अथोद्धकाधिपस्तदाकर्ण्यास्यगमनवेलायां सामात्यः सपिरजनो वायसवधार्थं प्रचलितः । प्राह च— 'त्वर्यतां त्वर्यताम् । मीतः शञ्जः प्रज्ञयनपरः पुण्यैर्लभ्यते । उक्तं च— 'त्वर्यतां त्वर्यताम् । मीतः शञ्जः प्रज्ञयनपरः पुण्यैर्लभ्यते । उक्तं च—

शत्रोः प्रचलने छिद्रमेकमन्यच संश्रयम्।

10

कुर्वाणो जायते वश्यो व्यव्यत्वे राजसेविनाम्' ॥ १२३ ॥
एवं ब्रवाणः समन्तान्यत्रोधपादपमधः परिवेष्ट व्यवस्थितः । यावन्न
कश्चिद्वायसो दृश्यते, तावच्छासाप्रमिष्ट्रको हृष्टमना वन्दिभिरिमष्ट्रयमानोऽरिमर्दनस्तान्परिजनान्त्रोवाच—'अहो, ज्ञायतां तेषां मार्गः ।
कतमेन मार्गेण प्रनष्टाः काकाः । तद्यावन्न दुर्गे समाश्रयन्ति, 15तावदेव पृष्ठतो गत्वा व्यापादयामि । उक्तं च—

वृत्तिमप्याश्रितः शत्रुरवध्यः स्याज्जिगीषुणा ।

किं पुनः संश्रितो दुर्गं सामग्र्या परया युतम्' ॥ १२४ ॥ अथैतस्मिन्प्रस्तावे स्थिरजीवी चिन्तयामास—'यदेतेऽसाच्छत्रवो-ऽनुपल्रव्धासम्ब्रृत्तान्ता यथागतमेव यान्ति । ततो मया न किंचि-<sup>20</sup> स्कृतं भवति । उक्तं च—

अनारम्भो हि कार्याणां प्रथमं बुद्धिरुक्षणम् ।
पारव्यस्यान्तगमनं द्वितीयं बुद्धिरुक्षणम्'॥ १२५॥
तद्वरमनारम्भः, न चारम्भिवघातः । तद्दृमेताञ्चाव्दं संश्राव्यात्मानं दर्शयामि' इति विचार्य मन्दं मन्दं शव्दमकरोत् । तच्छुत्वा ते 25 सकला अप्युद्धकास्तद्वधाय प्रजम्मः । अथ तेनोक्तम्—'अहो, अहं स्थिरजीवी नाम मेघवर्णस्य मन्नी । मेघवर्णनेवेहशीमवस्थां नीतः । तन्निवेदयात्मस्याम्यप्रे । तेन सह बहु वक्तव्यमस्ति ।' अभ तैनिवेद्दितः प्रमुद्धकरान्नोः विस्तयाविष्टस्तत्क्षणात्तस्य सकार्यं । अभ तैनिवेद्दितः प्रमुद्धकरान्नोः विस्तयाविष्टस्तत्क्षणात्तस्य सकार्यं ।

गत्वा प्रोवाच—'भो भोः, किमेतां दशां गतस्त्वम् । तत्कथ्यताम् ।' स्थिरजीवी प्राह—'देव, श्रूयतां तद्वस्थाकारणम् । अतीतदिने स्य दुरात्मा मेघवणों युष्मद्यापादितप्रभूतवायसानां पीडया युष्माकमु-परि कोपशोकप्रस्तो युद्धार्थं प्रचलित आसीत् । ततो मयाभिहितम्— ५ 'सामिन्, न युक्तं भवतस्तदुपरि गन्तुम् । बलवन्त एते, वल्ही-नाश्च वयम् । उक्तं च—

बलीयसा हीनबलो विरोधं न मूतिकामो मनसापि वाञ्छेत्। न वध्यतेऽत्यन्तवलो हि यसा-द्यक्तं प्रणाशोऽस्ति पतङ्गवृत्तेः॥ १२६॥

तत्तस्योपायनप्रदानेन संधिरेव युक्तः । उक्तं च— वलवन्तं रिपुं दृष्ट्वा सर्वस्तमि बुद्धिमान् । दत्त्वा हि रक्षयेत्प्राणान्रक्षितैस्तैर्धनं पुनः ॥ १२७ ॥

तच्छुत्वा तेन दुर्जनप्रकोपितेन त्वत्पक्षपातिनं मामाशङ्कमानेनेमां 15 दशां नीतः । तत्तव पादौ सांप्रतं मे शरणम् । किं बहुना विज्ञप्तेन यावदहं प्रचलितुं शक्तोमि, तावत्त्वां तस्यावासे नीत्वा सर्ववायसक्षयं विधास्यामि' इति ।

अथारिमर्दनस्तदाकण्यं पितृपितामहकमागतमित्रिमिः सार्धे मन्न-यांचके । तस्य च पञ्च मित्रणः । तद्यथा—रक्ताक्षः, कूराक्षः, 20 दीप्ताक्षः, वक्रनासः, प्राकारकणिश्चेति । तत्रादौ रक्ताक्षमप्टच्छत्— 'मद्र, एष तावत्तस्य रिपोर्मन्त्री मम हस्तगतः । तिर्के कियताम्' इति । रक्ताक्ष आह—देव, किमत्र चिन्त्यते । अविचारितमयं हन्तव्यः । यतः ।

हीनः शत्रुर्निहन्तव्यो यावत्र बलवान्मवेत् ।

25 प्राप्तलपौरुषबलः पश्चाद्भवति दुर्जयः ॥ १२८॥

किं च स्वयमुपागता श्रीस्त्यज्यमाना शपतीति लोके प्रवादः ।

उक्तं च—

कालो हि सक़द्रभ्येति यत्तरं कालकाङ्क्षिणम् । CC-0. Prof. Satyदुर्लम् शक्तापुनसीमं कालकमी चिकीर्षता विशेष्टर स्थापुनसीमः श्रृयते च यथा---

चितिकां दीपितां पश्य फटां भग्नां ममैव च । भिन्नश्चिष्टा तु या प्रीतिर्न सा खेहेन वर्धते' ॥ १३०॥ अरिमर्दनः प्राह—'कथमेतत् ।' रक्ताक्षः कथयति—

कथा ५।

5

अस्ति कसिंश्चिद्धिष्ठाने हरिदत्तो नाम त्राह्मणः। तस्य च कृषि कुर्वतः सदैव निप्फलः कालोऽतिवर्तते । अथैकसिन्दिवसे स ब्राह्मण उप्णकालावसाने घर्मार्तः सक्षेत्रमध्ये वृक्षच्छायायां प्रसुप्तोऽन-तिटूरे वल्मीकोपरि प्रसारितं बृहत्फटायुक्तं मीषणं अजङ्गमं दृष्ट्वा चिन्तयामास-'नूनमेषा क्षेत्रदेवता मया कदाचिदपि न पूजिता 10 तेनेदं मे कृषिकर्म विफलीमवति । तदस्या अहं पूजामद्य करिप्यामि ।' इत्यवधार्य कुतोऽपि क्षीरं याचित्वा शरावे निक्षिप्य वल्मीकान्तिक-मुपागम्योवाच-'मो क्षेत्रपारु, मयैतावन्तं कारुं न ज्ञातं यत्त्वमत्र वससि । तेन पूजा न कृता । तत्सांप्रतं क्षमस्त' इति । एवमुक्त्वा दुग्धं च निवेद्य गृहाभिमुखं प्रायात् । अथ प्रातर्थावदागत्य पश्यति, 15 तावद्दीनारमेकं शरावे दृष्टवान् । एवं च प्रतिदिनमेकाकी समागत्य तसी क्षीरं ददाति । एकैकं च दीनारं गृह्वाति । अथैकसिन्दिवसे वल्मीके क्षीरनयनाय पुत्रं निरूप्य ब्राह्मणो ब्रामान्तरं जगाम । पुत्रो-ऽपि क्षीरं तत्र नीत्वा संस्थाप्य च पुनर्गृहं समायातः । दिनान्तरे तत्र गत्वा दीनारमेकं च दृष्ट्वा गृहीत्वा च चिन्तितवान्--'नूनं सौवर्णदी-20 नारपूर्णी वल्मीकः । तदेनं हत्वा सर्वमेकवारं त्रहीप्यामि ।' इत्येवं संप्रधार्यान्येद्युः क्षीरं ददता ब्राह्मणपुत्रेण सर्पो लगुडेन शिरसि ताडितः । ततः कथमपि दैववशादमुक्तजीवित एव रोषाचमेव तीव-विषद्शनैस्तथाऽदशत्, यथा स सद्यः पञ्चत्वमुपागतः। स्वजनैश्च नातिदूरे क्षेत्रस्य काष्टसंचयैः संस्कृतः । अथ द्वितीयदिने तस्य पिता 25 समायातः । स्रजनेभ्यः सुतविनाशकारणं श्रुत्वा तथैव समर्थित-वान्। अव्रवीच---

'मृतान्यो नानुगृहाति ह्यात्मनः शरणागतान् । CC-0. म्भूतार्थास्तस्यानस्यन्ति हंसाः, प्रस्ताने स्थार्थाः ॥ और ३६१ मी undation USA पुरुवैरुक्तम्—'कथमेतत्।' ब्राह्मणः कथयति—
कथा ६।

अस्ति कसिंश्चिद्धिद्धिने चित्ररथो नाम राजा। तस्य योघैः सुर-क्ष्यमाणं पद्मसरो नाम सरस्तिष्ठति । तत्र च प्रमूता जाम्बूनदमया 5 हंसास्तिष्ठन्ति । षण्मासे षण्मासे पिच्छमेकैकं परित्यजन्ति । अथ तत्र सरिस सौवर्णो वृहत्पक्षी समायातः । तैश्चोक्तः—'असाकं मध्ये त्वया न वस्तव्यम्, येन कारणेनासाभिः षण्मासान्ते पिच्छैकैकदानं कृत्वा गृहीतमेतत्सरः ।' एवं च किं बहुना परस्परं द्वैधमुत्पन्नम् । स च राज्ञः शरणं गतोऽत्रवीत्—'देव, एते पक्षिण एवं वदन्ति, यदसाकं 10 राजा किं करिष्यति । न कस्याप्यावासं दद्मः' । मया चोक्तम्-'न शोभनं युष्मामिरमिहितम् । अहं गत्वा राज्ञे निवेदयिष्यामि । एवं स्थिते देवः प्रमाणम् ।' ततो राजा मृत्यानव्रवीत्—'भो मोः, गच्छत । सर्वान्पक्षिणो गतासून्कृत्वा शीघ्रमानयत ।' राजादेशानन्तरमेव प्रचेछस्ते । अथ लगुडहस्तान्राजपुरुषान्द्रष्ट्वा तत्रैकेन पक्षिणा वृद्धेनो-15 क्तम्-'भोः खजनाः, न शोभनमापतितम् । ततः सर्वेरेकमतीम्य शीघ्रमुत्पतितव्यम् । तैश्च तथानुष्ठितम् । अतोऽहं व्रवीमि—'मूता-न्यो नानुगृह्णाति' इति ॥ इत्युक्त्वा पुनरपि ब्राह्मणः प्रत्यूषे क्षीरं गृहीत्वा तत्र गत्वा तारखरेण सर्पमस्तौत् । तदा सर्पश्चिरं वल्मीक-द्वारान्तर्रीन एव ब्राह्मणं प्रत्युवाच—'त्वं लोमादत्रागतः पुत्रशोकमपि :20 विहाय । अतः परं तव मम च प्रीतिनोंचिता । तव पुत्रेण यौवनो-न्मदेनाहं ताडितः । मया स दष्टः । कथं मया लगुडप्रहारो विसा-र्तन्यः, त्वया च पुत्रशोकदुःखं कथं विसार्तन्यम् ।' इत्युक्त्वा बहुमूल्यं हीरकमणि तसौ दत्त्वा 'अतः परं पुनस्त्वया नागन्तव्यम्' इति पुनरुक्त्वा विवरान्तर्गतः । ब्राह्मणश्च मणि गृहीत्वा पुत्रबुद्धि निन्दः 25 न्खगृहमागतः । अतोऽहं ब्रवीमि—'चितिकां दीपितां पश्य' इति ॥ तदसिन्हतेऽयलादेव राज्यमकण्टकं भवतो भवति । तस्येतद्वचनं श्रुत्वा कूराक्षं पप्रच्छ—'मद्र, त्वं तु किं मन्यसे।' . सोऽज्ञवीत्—'देव, निर्दयमेतत् यदनेनामिहितम् । यत्कारणं शरणा-CC-0. गतो इन्प्रवध्यते भ्राष्ट्रष्टु स्वित्यं भार्यात म् initized by S3 Foundation USA

10

श्रूयते हि कपोतेन शत्रुः शरणमागतः। पूजितश्च यथान्यायं स्त्रेश्च मांसीर्निमन्नितः' ॥ १३२ ॥ अ रिमर्दनोऽत्रवीत्-'कथमेतत् ।' कूराक्षः कथयति-

#### कथा ७।

'कश्चित्क्षुद्रसमाचारः प्राणिनां कालसन्निमः। विचचार महारण्ये घोरः शकुनिलुव्यकः ॥ १३३ ॥ नैव कश्चित्सृहत्तस्य न संवन्धी न वान्धवः। स तै: सर्वै: परित्यक्तस्तेन रौद्रेण कर्मणा ॥ १३४ ॥

#### अथवा

ये नृशंसा दुरात्मानः प्राणिनां प्राणनाशकाः । उद्वेजनीया भूतानां व्याला इव भवन्ति ते ॥ १३५ ॥ स पञ्जरकमादाय पाशं च लगुडं तथा । नित्यमेव वनं याति सर्वप्राणिविहिंसकः॥ १३६॥ अन्येद्युर्भ्रमतस्तस्य वने कापि कपोतिका । जाता हस्तगता तां स प्राक्षिपत्पञ्जरान्तरे ॥ १३७ ॥ 15 अथ कृष्णा दिशः सर्वा वनस्थस्यामवन्धनैः। वातवृष्टिश्च महती क्षयकाल इवामवत् ॥ १३८॥ ततः स त्रस्तहृदयः कम्पमानो मुहुर्मुहुः। अन्वेषयन्परित्राणमाससाद वनस्पतिम् ॥ १३९ ॥ मुहूर्तं पश्यते यावद्वियद्विमलतारकम् । 20 प्राप्य वृक्षं वदत्येव योऽत्र तिष्ठति कश्चन ॥ १४० ॥ तस्याहं शरणं प्राप्तः स परित्रातु मामिति । शीतेन भिद्यमानं च क्षुघया गतचेतसम् ॥ १४१ ॥ अथ तस्य तरोः स्कन्धे कपोतः सुचिरोषितः । मार्थाविरहितस्तिष्ठन्विल्लाप सुदुःस्तितः॥ १४२॥ वातवर्षो महानासीन चागच्छति मे प्रिया । तया विरहितं ह्येतच्छून्यमद्य गृहं मम ॥ १४३ ॥ पतित्रता पतित्राणा पत्युः प्रियहिते रता । CC-0. Pसस्य बस्यादीह श्री आसी। खत्याः तस प्रत्यो सुनि । १११ । पुरुषेरुक्तम्—'कथमेतत्।' ब्राह्मणः कथयति—
कथा ६।

अस्ति कसिंश्चिद्धिद्धिने चित्ररथो नाम राजा । तस्य योघैः सुर-क्ष्यमाणं पद्मसरो नाम सरस्तिष्ठति । तत्र च प्रभूता जाम्बूनदमया 5 हंसास्तिष्ठन्ति । षण्मासे षण्मासे पिच्छमेकैकं परित्यजन्ति । अथ तत्र सरिस सौवर्णो बृहत्पक्षी समायातः । तैश्चोक्तः—'असाकं मध्ये त्वया न वस्तव्यम्, येन कारणेनासाभिः षण्मासान्ते पिच्छैकैकदानं कृत्वा गृहीतमेतत्सरः ।' एवं च किं वहुना परस्परं द्वैघमुत्पन्नम् । स च राज्ञः शरणं गतोऽब्रवीत्—'देव, एते पक्षिण एवं वदन्ति, यदसाकं 10राजा किं करिष्यति । न कस्याप्यावासं दद्मः' । मया चोक्तम्-'न शोमनं युष्माभिरभिहितम् । अहं गत्वा राज्ञे निवेदयिष्यामि । एवं स्थिते देवः प्रमाणम् ।' ततो राजा भृत्यान वित्—'भो भोः, गच्छत । सर्वान्यक्षिणो गतासून्कृत्वा शीघ्रमानयत ।' राजादेशानन्तरमेव प्रचेछस्ते । अथ लगुडहस्तान्राजपुरुषान्दञ्चा तत्रैकेन पक्षिणा वृद्धेनो-15 क्तम्- भोः खजनाः, न शोभनमापतितम् । ततः सर्वेरेकमतीभूय शीष्रमुत्पतितव्यम् । तैश्च तथानुष्ठितम् । अतोऽहं ब्रवीमि—'मूता-न्यो नानुगृह्णाति' इति ॥ इत्युक्त्वा पुनरपि ब्राह्मणः प्रत्यूषे क्षीरं गृहीत्वा तत्र गत्वा तारखरेण सर्पमस्तौत् । तदा सर्पश्चिरं वल्मीक-द्वारान्तर्रीन एव ब्राह्मणं प्रत्युवाच—'त्वं लोमादत्रागतः पुत्रशोकमपि 20 विहाय । अतः परं तव मम च प्रीतिनोंचिता । तव पुत्रेण यौवनो-न्मदेनाहं ताडितः । मया स दष्टः । कथं मया लगुडप्रहारो विसा-र्तव्यः, त्वया च पुत्रशोकदुःखं कथं विसार्तव्यम् ।' इत्युक्त्वा बहुमूल्यं हीरकमणि तसौ दत्त्वा 'अतः परं पुनस्त्वया नागन्तव्यम्' इति पुनरुक्त्वा विवरान्तर्गतः । ब्राह्मणश्च मणि गृहीत्वा पुत्रवुद्धि निन्दः 25 न्खगृहमागतः । अतोऽहं ब्रवीमि—'चितिकां दीपितां पश्य' इति ॥ तदसिन्हतेऽयत्नादेव राज्यमकण्टकं भवतो भवति । तस्यतद्वचनं श्रुत्वा कूराक्षं पप्रच्छ—'भद्र, त्वं तु कि मन्यसे।' .सोऽन्नवीत्—'देव, निर्दयमेतत् यदनेनामिहितम् । यत्कारणं शरणा-CC-0. गतो इन्प्रविष्यते भिक्षा सुद्धि । स्वित्यतं मास्यातम् i ettized by S3 Foundation USA

श्रूयते हि कपोतेन शत्रुः शरणमागतः ।
पूजितद्य यथान्यायं स्त्रैश्च मांसैनिंमन्नितः' ॥ १३२ ॥
अरिमर्दनोऽन्नवीत्—'कथमेतत् ।' क्रूराक्षः कथयति—

# कथा ७।

'कश्चित्सुद्रसमाचारः प्राणिनां कालसन्निमः । विचचार महारण्ये घोरः शकुनिलुव्धकः ॥ १३३ ॥ नैव कश्चित्सुहृत्तस्य न संवन्धी न वान्धवः । स तैः सर्वैः परित्यक्तस्तेन रौद्रेण कर्मणा ॥ १३४ ॥

#### अथवा ।

ये नृशंसा दुरात्मानः प्राणिनां प्राणनाशकाः । 10 उद्वेजनीया भूतानां व्याला इव भवन्ति ते ॥ १३५ ॥ स पञ्जरकमादाय पाशं च लगुडं तथा। नित्यमेव वनं याति सर्वप्राणिविहिंसकः ॥ १३६ ॥ अन्येद्युर्भमतस्तस्य वने कापि कपोतिका । जाता इस्तगता तां स प्राक्षिपत्पञ्जरान्तरे ॥ १३७ ॥ 15 अथ कृष्णा दिशः सर्वा वनश्वस्याभवन्धनैः। वातवृष्टिश्च महती क्षयकाल इवाभवत् ॥ १३८॥ ततः स त्रस्तहृदयः कम्पमानो मुहुर्मुहुः। अन्वेषयन्परित्राणमाससाद वनस्पतिम् ॥ १३९ ॥ मुहूर्तं पश्यते यावद्वियद्विमलतारकम् । 20 प्राप्य वृक्षं वद्त्येव योऽत्र तिष्ठति कश्चन ॥ १४० ॥ तस्याहं शरणं प्राप्तः स परित्रातु मामिति । शीतेन भिद्यमानं च क्षुघया गतचेतसम् ॥ १४१ ॥ अथ तस्य तरोः स्कन्धे कपोतः सुचिरोषितः । मार्याविरहितस्तिष्ठन्विल्लाप सुदुःस्तितः॥ १४२॥ वातवर्षो महानासीन्न चागच्छति मे प्रिया। तया विरहितं ह्येतच्छून्यमद्य गृहं मम ॥ १९३॥ पतित्रता पतिपाणा पत्युः प्रियहिते रता । CC-0. Proमस्याः स्यादीहर्शी। मार्याः शत्याः स पुरुषो सुवि ॥ १११ ॥ न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते ।

गृहं हि गृहिणीहीनमरण्यसदृशं मतम् ॥ १४५ ॥
पञ्जरस्या ततः श्रुत्वा मर्तुर्दुःस्वान्वतं वचः ।
कपोतिका सुसंदुष्टा वाक्यं चेदमथाह सा ॥ १४६ ॥
न सा स्त्रीत्यमिमन्तव्या यस्यां भर्ता न दुष्यति ।
द्रिष्टे भर्तरि नारीणां दुष्टाः स्युः सर्वदेवताः ॥ १४७ ॥
दावामिना विदम्धेव सपुष्पस्तवका छता ।
भसीभवतु सा नारी यस्यां भर्ता न दुष्यति ॥ १४८ ॥
मितं ददाति हि पिता मितं श्राता मितं सुतः ।

अमितस्य हि दातारं भर्तारं का न पूजयेत् ॥ १४९ ॥

पुनश्चात्रवीत्-

शृणुष्वाविहतः कान्त यत्ते वक्ष्याम्यहं हितम् । प्राणैरपि त्वया नित्यं संरक्ष्यः शरणागतः ॥ १५०॥ एष शाकुनिकः रोते तवावासं समाश्रितः । श्रीतार्तश्च क्षुघार्तश्च पूजामसौ समाचर ॥ १५१॥

श्रूयते च।

15

यः सायमतिथिं प्राप्तं यथाशक्ति न पूजयेत्। तस्यासौ दुष्कृतं दत्त्वा सुकृतं चापकर्षति ॥ १५२ ॥ मा चासौ त्वं कृथा द्वेषं बद्धानेनेति मस्प्रिया। स्कृतैरेव बद्धाहं प्राक्तनैः कर्मवन्धनैः ॥ १५३ ॥ 20 दारिद्यरोगदःखानि वन्धनव्यसनानि च । आत्मापराधवृक्षस्य फलान्येतानि देहिनाम् ॥ १५४ ॥ तसात्त्वं द्वेषमुत्सुज्य मद्बन्धनसमुद्भवम् । धर्मे मनः समाधाय पूजयैनं यथाविधि ॥ १५५ ॥ तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा धर्मयुक्तिसमन्वितम् । 25 उपगम्य ततोऽघृष्टः कपोतः प्राह छुव्धकम् ॥ १५६ ॥ भद्र सुलागतं तेऽस्तु बृहि किं करवाणि ते। संतापश्च न कर्तव्यः खगृहे वर्तते भवान् ॥ १५७ ॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच विहङ्गमम् । 080. Prof. Sat कपोत अला शीतं को हिमत्राणां विधियताम् शा ह्या प्रा

स गत्वाङ्गारकं नीत्वा पातयामास पावकम्। ततः ग्रुष्केष पर्णेषु तमाशु समदीपयत् ॥ १५९ ॥ ससंदीमं ततः कृत्वा तमाह शरणागतम् । संतापयस विश्रव्धं सगात्राण्यत्र निर्भयः। न चास्ति विभवः कश्चित्राशये येन ते क्षुधम् ॥ १६० ॥ सहस्रं भरते कश्चिच्छतमन्यो दशापरः । मम त्वकृतपुण्यस्य क्षुद्रस्यात्मापि दुर्भरः ॥ १६१ ॥ एकस्याप्यतिथेरत्रं य प्रदातं न शक्तिमान्। तस्यानेकपरिक्केरो गृहे किं वसतः फलम् ॥ १६२ ॥ तत्त्रथा साधयाम्येतच्छरीरं दुःखजीवितम्। 10 यथा भूयो न वक्ष्यामि नास्तीत्यर्थिसमागमे ॥ १६३ ॥ स निनिन्द किलात्मानं न तु तं छुठ्यकं पुनः। उवाच तर्पयिष्ये त्वां मुहूर्ते प्रतिपालय ॥ १६४ ॥ एवमुक्त्वा स धर्मात्मा प्रहृष्टेनान्तरात्मना । तमर्मि संपरिकम्य प्रविवेश खवेशम्बत् ॥ १६५॥ 15 ततस्तं छुव्यको दृष्टा कृपया पीडितो भृशम्। कपोतमभौ पतितं वाक्यमेतद्भाषत ॥ १६६ ॥ यः करोति नरः पापं न तस्यात्मा ध्रुवं प्रियः । आत्मना हि कृतं पापमात्मनैव हि भुज्यते ॥ १६७ ॥ सोऽहं पापमतिश्चेव पापकर्मरतः सदा । 20 पतिष्यामि महाघोरे नरके नात्र संशयः ॥ १६८ ॥ नूनं मम नृशंसस्य प्रत्यादर्शः सुदर्शितः । प्रयच्छता स्वमांसानि कपोतेन महात्मना ॥ १६९॥ अद्यप्रभृति देहं स्वं सर्वमोगविवर्जितम्। तोयं खल्पं यथा ग्रीप्मे शोषयिप्याम्यहं पुनः ॥ १७० ॥ शीतवातातपसहः कृशाङ्गो मलिनस्तथा। उपवासैर्बहुविघेश्चरिष्ये घर्ममुत्तमम् ॥ १७१ ॥ ततो यप्टिं शलाकां च जालकं पञ्जरं तथा। CC-0. Proम्माला स्टब्स्कोधदीनां ट्लमोर्लं एक समोन् तास्त्रीह १९१८ वर्षा USA

छुब्धकेन ततो मुक्ता दृष्ट्वामौ पतितं पतिम् । कपोती विळ्ळापार्ता शोकसंतप्तमानसा ॥ १७३॥ न कार्यमद्य मे नाथ जीवितेन त्वया विना । दीनायाः पतिहीनायाः किं नार्या जीविते फलम् ॥ १७४॥ मनोदर्पस्त्वहंकारः कुलपूजा च बन्धुषु । दासभृत्यजनेष्वाज्ञा वैघव्येन प्रणश्यति ॥ १७५॥ एवं विरुप्य बहुशः कूपणं भृशदः खिता । पतित्रता सुसंदीप्तं तमेवाभिं विवेश सा ॥ १७६ ॥ ततो दिव्याम्बरधरा दिव्याभरणभूषिता । मतीरं सा निमानस्थं ददर्श स्वं कपोतिका ॥ १७७ ॥ 10 सोऽपि दिव्यतनुर्भृत्वा यथार्थमिदमब्रवीत । अहो मामनुगच्छन्त्या कृतं साधु शुमे त्वया ॥ १७८ ॥ तिसः कोट्योऽर्धकोटी च यानि रोमाणि मानुवे । तावत्कारुं वसेत्वर्गे भर्तारं यानुगच्छति ॥ १७९॥ कपोतदेहः सूर्यास्ते प्रत्यहं सुखमन्वभूत्। 15 कपोतदेहवत्सासीत्प्राक्पुण्यप्रभवं हि तत् ॥ १८० ॥ हर्षाविष्टस्ततो व्याघो विवेश च वनं घनम् । प्राणिहिंसां परित्यज्य बहुनिर्वेदवान्मृशम् ॥ १८१ ॥ तत्र दावानलं दृष्टा विवेश विरताशयः। निर्दुग्धकल्मषो भूत्वा स्वर्गसौख्यमवासवान् ॥ १८२ ॥ 20 अतोऽहं ब्रवीमि- 'श्रुयते हि कपोतेन' इति ।

तच्छुत्वारिमर्दनो दीप्ताक्षं पृष्टवान्—'एवमवस्थिते किं भवान्म-न्यते ।' सोऽज्ञवीत्—'देव, न हन्तव्य एवायम् । यतः । या ममोद्विजते नित्यं सा मामद्यावगूहते ।

25 प्रियकारक मद्रं ते यन्ममास्ति हरस्र तत् ॥ १८३ ॥ चौरेण चाप्युक्तम्—

हर्तन्यं ते न पश्यामि हर्तन्यं चेद्भविष्यति । पुनरप्यागमिष्यामि यदीयं नावगृहते' ॥ १८४ ॥ अरिमर्दनः पृष्टवान्—'का च नावगृहते, कश्चायं चौर इति ८९१ निस्तरकः श्रोतुमिञ्छामिः निर्वासिक्षः क्षेत्रस्यविषे ५४ ऽ Foundation USA

## कथा ८।

अस्ति कसिंश्चिद्विष्ठाने कामातुरो नाम वृद्धवणिक् । तेन च कामोपहतचेतसा मृतमार्येण काचिन्निर्घनवणिक्सुता प्रमूतं धनं दत्त्वो-द्वाहिता । अथ सा दुःखामिम्ता तं वृद्धवणिजं द्रष्टुमपि न शशाक । यक्तं चैतत्।

> श्वेतं पदं शिरसि यतु शिरोरुहाणां स्थानं परं परिभवस्य तदेव पुंसाम् । आरोपितास्थिशकलं परिहृत्य यान्ति चाण्डालकूपमिव दूरतरं तरुण्यः ॥ १८५ ॥

तथा च।

10

5

गात्रं संक्रचितं गतिर्विगलिता दन्ताश्च नाशं गता दृष्टि श्रीम्यति रूपमप्युपहतं वक्रं च लालायते । वाक्यं नैव करोति वान्धवजनः पत्नी न शुश्रृषते विकष्टं जरयामिम्तपुरुषं पुत्रोऽप्यवज्ञायते ॥ १८६ ॥

अथ कदाचित्सा तेन सहैकशयने पराञ्जुखी यावतिष्ठति, तावद्भृहे 15 चौरः प्रविष्टः । सापि तं चौरं द्वा भयव्याकुलिता वृद्धमपि तं पति गाढं समालिलिङ्ग।सोऽपि विस्सयात्पुलकाङ्कितसर्वगात्रश्चिन्तयामास— 'अहो, किमेषा मामद्यावगृहते।' यावन्त्रिपुणतया पश्यति, तावद्वह-कोणैकदेशे चौरं दृष्ट्वा व्यचिन्तयत्—'नूनमेषास्य भयान्मामालिङ्गति' इति ज्ञात्वा तं चौरमाह-20

> 'या ममोद्विजते नित्यं सा ममाद्यावगूहते । प्रियकारक भद्रं ते यन्ममास्ति हरस्व तत्' ॥ १८७ ॥

तच्छ्रत्वा चौरोऽप्याह—

हर्तव्यं ते न पश्यामि हर्तव्यं चेद्भविष्यति । पुनरप्यागमिष्यामि यदीयं नावगृहते' ॥ १८८ ॥

25

तसाचौरसाप्युपकारिणः श्रेयश्चिन्त्यते, किं पुनर्न शरणागतस्य । अपि चायं तैर्विप्रकृतोऽसाकमेव पृष्टये भविष्यति तदीयरन्त्रदर्शनाय चेति। अनेककारणेनायमवध्यः' इति ।

एतदाकर्ण्यारिमर्दनोऽन्यं सचिवं वक्रनासं पप्रच्छ--- भद्र, सांप्र-क्मेनंसिते किं कर्तन्यस् ते सोडन्चीत् Del देन स्त्रवासोड्यम् । यतः । 30

शत्रवोऽपि हितायैव विवदन्तः परस्परम् । चौरेण जीवितं दत्तं राक्षसेन तु गोयुगम्' ॥ १८९ ॥ अरिमर्दनः पाह—'कथमेतत् ।' वक्रनासः कथयति—

### कथा ९।

अस्ति कसिंश्चिद्धिष्ठाने दरिद्रो द्रोणनामा ब्राह्मणः प्रतिब्रह्धनः विशिष्टवस्त्रानुलेपनगन्थमाल्यालंकारताम्बूलादिमोगपरिवर्जितः प्रकृढकेशरमश्चनखरोमोपचितः शातोष्णवातवर्षादिभिः परिशोषितश-रीरः । तस्य च केनापि यजमानेनानुकम्पया शिशुगोयुगं दत्तम् । ब्राह्मणेन च वालभावादारभ्य याचितपृततैलयवसादिभिः संवर्ध्य 10 सुपुष्टं कृतम् । तच दृष्टा सहसैव कश्चिचौरश्चिन्तितवान्—'अहमस्य ब्राह्मणस्य गोयुगमिदमपहरिष्यामि ।' इति निश्चित्य निशायां वन्धन-पाशं गृहीत्वा यावत्प्रस्थितः तावदर्धमार्गे प्रविरलतीक्ष्णदन्तपङ्किरुन्नत-नासावंशः प्रकटरक्तान्तनयनोपचितस्रायुसंततिर्नतगात्रः शुष्ककपोलः सुहुतहुतवहपिक्नलरमश्रुकेशशरीरः कश्चिदृष्टः । दृष्ट्या च तं तीत्रमय-15 त्रस्तोऽपि चौरोऽब्रवीत्--'को भवान्' इति । स आह---'सत्यवच-नोऽहं ब्रह्मराक्षसः । भवानप्यात्मानं निवेदयतु ।' सोऽब्रवीत्—'अहं कूरकर्मा चौरः । दरिद्रबाह्मणस्य गोयुगं हर्तुं प्रस्थितोऽसि ।' अथ जातप्रत्ययो राक्षसोऽत्रवीत्—'भद्र, षष्ठाह्वकालिकोऽह्म् । अतस्तमेव ब्राह्मणमच भक्षयिष्यामि । तत्सुन्दरमिदम् । एककार्यावेवावाम् । 20 अथ तौ तत्र गत्वैकान्ते कालमन्वेषयन्तौ स्थितौ । प्रसुप्ते च ब्राह्मणे तद्भक्षणार्थं प्रस्थितं राक्षसं दृष्टा चौरोऽब्रवीत्—'भद्र, नैष न्यायः, यतो गोयुगे मयापहृते पश्चात्त्वमेनं ब्राह्मणं मक्षय । सोऽब्रवीत्— 'कदाचिदयं ब्राह्मणो गोशव्देन बुध्येत, तदानर्थकोऽयं ममारम्भः स्यात् ।' चौरोऽप्यत्रवीत्—'तवापि यदि भक्षणायोपस्थितस्यान्तर :25 एकोऽप्यन्तरायः स्थात् , तदाहमपि न शक्रोमि गोयुगमपहर्तुम् । अतः प्रथमं मयापहृते गोयुगे पश्चात्त्वया ब्राह्मणो मक्षयितव्यः।' इत्यं

चाहमहमिकया तयोविंवदतोः समुत्पन्ने द्वैधे प्रतिरववशाद्वाह्मणो CC-लाजागाराः। आश्वादां नौरोऽज्ञतीत् का जासण्य क्वामेवायं राक्षसोन मक्ष यितुमिच्छति ।' इति । राक्षसोऽप्याह—'ब्राह्मण, चौरोऽयं गोयुगं तेऽपहर्तुमिच्छति ।' एवं श्रुत्वोत्थाय ब्राह्मणः सावधानो मृत्वेष्टदेवता-मन्नध्यानेनात्मानं राक्षसादुद्गूर्णलगुडेन चौराद्गोयुगं च ररक्ष । अतोऽहं ब्रवीमि—'श्रुत्रवोऽपि हितायैव' इति ॥

अथ तस्य वचनमवधार्यारिमर्दनः पुनरि प्राकारकर्णमप्टच्छत्—>
'कथय किमत्र मन्यते भवान् ।' सोऽत्रवीत्—'देव, अवध्य एवायम्, यतो रिक्षतेनानेन कदाचित्परस्परप्रीत्या कालः सुखेन गच्छिति।
उक्तं च—

परस्परस्य मर्माणि ये न रक्षन्ति जन्तवः ।
त एव निधनं यान्ति वल्मीकोदरसर्पवत्' ॥ १९०॥ 10
अरिमर्दनोऽत्रवीत्—'कथमेतत् ।' प्राकारकर्णः कथयति—
कथा १०।

अस्ति कसिंश्चिन्नगरे देवशक्तिनीम राजा। तस्य च पुत्रो जठर-वल्मीकाश्रयेणोरगेण प्रतिदिनं प्रत्यक्तं क्षीयते । अनेकोपचारैः सद्वैद्यैः सच्छास्रोपदिष्टौषघयुक्त्यापि चिकित्स्यमानो न स्वास्थ्यमामोति । 15 अथासौ राजपुत्रो निर्वेदाद्देशान्तरं गतः कस्मिश्चित्रगरे मिक्षाटनं कृत्वा महति देवालये कालं यापयति । अथ तत्र नगरे विलर्नाम राजास्ते । तस्य च द्वे दुहितरौ यौवनस्थे तिष्ठतः । ते च प्रतिदिव-समादित्योदये पितुः पादान्तिकमागत्य नमस्कारं चक्रतुः। तत्र चैकाव्रवीत्—'विजयस महाराज, यस्य प्रसादात्सर्वे सुसं रुम्यते' 120 द्वितीया तु 'विहितं भुङ्कक्ष्व महाराज' इति त्रवीति । तच्छुत्वा प्रकुपितो राजाऽन्रवीत्—'मो मन्निन्, एनां दुष्टभाषिणीं कुमारिकां कस्यचिद्वैदेशिकस्य प्रयच्छ । येन निजविहितमियमेव सुङ्के । अथ 'तथा' इति प्रतिपद्याल्पपरिवारा सा कुमारिका मित्रिभिस्तस्य देवकु-लाश्रितराजपुत्रस्य प्रतिपादिता । सापि प्रहृष्टमानसा तं पतिं देवव-25 त्प्रतिपद्मादाय चान्यविषयं गता । ततः कसिंश्चिद्दरतरनगरप्रदेशे तडागतटे राजपुत्रमावासरक्षाये निरूप्य, स्वयं च घृततैल्लवणतण्ड-लादिक्रयनिमित्तं सपरिवारा गता । कृत्वा च क्रयविक्रयं यावदाग-च्छति तावत्स राजपुत्रो वल्मीकोपरि कृतमूर्घा प्रसुसः। तस्य च मुखाद्भजग ६ काणां विक्रिका स्यावासुस साति केत्रेवा है के बल्मी के इपर है ३० व १५ पंचत॰

सर्पो निष्कम्य तथैवासीत् । अथ तयोः परस्परदर्शनेन कोघसंर-क्तलोचनयोर्मध्याद्वल्मीकस्थेन सर्पेणोक्तम्—'भो भो दुरात्मन्, कथं सुन्दरसर्वाङ्गं राजपुत्रमित्थं कदर्थयसि ।' मुखस्थोऽहिरव्रवीत्— 'भो भोः, त्वयापि दुरात्मनास्य वल्मीकस्य मध्ये कथमिदं दूषितं 5 हाटकपूर्ण कलशयुगलम् ।' इत्येवं परस्परस्य मर्माण्युद्धाटितवन्तौ । पुनर्वल्मीकस्थोऽहिरब्रवीत्—'भो दुरात्मन्, भेषजिम्दं ते किं कोऽपि न जानाति, युज्जीर्णोत्कालितकञ्जिकाराजिकापानेन भवान्वि-नाशमुपयाति । अथोदरस्थोऽहिरब्रवीत्—'तवाप्येतद्भेषजं किं कश्चि-दिप न वेत्ति, यदुष्णतैलेन वा महोष्णोदकेन तव विनाशः स्यात्' 10 इति । एवं च सा राजकन्या विटपान्तरिता तयोः परस्परालापान्म-र्ममयानाकर्ण्य तथैवानुष्ठितवती । विधायाव्यक्तं नीरोगं भतीरं निधिं च परममासाद्य खदेशामिमुखं प्रायात् । पितृमातृखजनैः प्रति-पूजिता विहितोपभोगं प्राप्य सुखेनावस्थिता । अतोऽहं व्रवीमि-'परस्परस्य मर्माणि' इति ॥ तच श्रुत्वा स्वयमरिमर्दनोऽप्येवं समर्थि-15 तवान् । तथा चानुष्ठितं दृष्ट्वान्तर्लीनं विहस्य रक्ताक्षः पुनरव्रवीत्— 'कष्टम् । विनाशितोऽयं भवद्भिरन्यायेन स्वामी । उक्तं च-

अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां तु विमानना । त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयम् ॥ १९१ ॥

तथा च।

20 प्रत्यक्षेऽपि कृते पापे मूर्खः साझा प्रशाम्यति । रथकारः खकां भार्यो सजारां शिरसावहत् ॥ १९२ ॥ मन्निणः प्राहुः—'कथमेतत् ।' रक्ताक्षः कथयति—

## कथा ११।

अस्ति कसिंश्चिद्धिहाने वीरधरो नाम रथकारः । तस्यास्ति भार्या 25 कामदिमनी । सा च पुंश्चली जनापवादसंयुक्ता । सोऽपि तस्याः परीक्षणार्थं व्यचिन्तयत्—'अथ मयास्याः परीक्षणं कर्तव्यम् । उक्तं च यतः—

यदि स्यात्पावकः शीतः प्रोष्णो वा शशलाञ्छनः । CC-0. Prof. San**स्त्रीणां** प्रतिका सामीत्वं स्याद्यदि स्याद्वर्जनो शहितः शाविक्ष्य प्रेरी। जानामि चैनां लोकवचनादसतीम् । उक्तं च— यच वेदेषु शास्त्रेषु न दृष्टं न च संश्रुतम् ।

तत्सर्व वेति छोकोऽयं यत्स्याद्वह्माण्डमध्यगम्' ॥ १९४ ॥
एवं संप्रधार्य मार्यामवोचत्—'प्रिये, प्रभातेऽहं प्रामान्तरं यास्यामि ।
तत्र कतिचिद्दिनानि छगिप्यन्ति । तत्त्वया किमिप पाथेयं मम योग्यं 5
विधेयम् ।' सापि तद्वचनं श्रुत्वा हिषतचित्तौत्सुक्यात्सर्वकार्याणि
संत्यज्य सिद्धमन्नं घृतशर्कराप्रायमकरोत् । अथवा साध्विदमुच्यते—

दुर्दिवसे घनतिमिरे वर्पति जल्दे महाटवीप्रभृतौ । पत्युर्विदेशगमने परमसुखं जघनचपलायाः ॥ १९५॥

अथासौ प्रत्यूष उत्थाय स्वगृहान्निर्गतः । सापि तं प्रस्थितं विज्ञाय 10 पृहसितवदनाङ्गसंस्कारं कुर्वाणा कथंचित्तं दिवसमत्यवाहयत्। अथ पूर्वपरिचितविटगृहे गत्वा तं प्रत्युक्तवती—'स दुरात्मा मे पति-श्रीमान्तरं गतः । तत्त्वयासाद्वहे प्रसुप्ते जने समागन्तव्यम् ।' तथा-नुष्ठिते स रथकारोऽरण्ये दिनमतिवाद्य प्रदोषे स्वगृहेऽपरद्वारेण प्रविरय शय्याधस्तले निमृतो भूत्वा स्थितः । एतस्मिन्नन्तरे स देव-15 द्तः समागत्य तत्र शरण उपविष्टः । तं दृष्टा रोषाविष्टचित्तो रथ-कारो व्यचिन्तयत्—'किमेनमुत्थाय हन्मि, अथवा हेलयैव प्रसुप्ती द्वावप्येतौ व्यापादयामि । परं पश्यामि तावदस्याश्चेष्टितम् । शृणो-मि चानेन सहालापान्।' अत्रान्तरे सा गृहद्वारं निमृतं पिघाय शयनतलमारूढा । अथ तस्यास्तत्रारोहन्त्या रथकारशरीरे पादो विल-20 मः । ततः सा व्यचिन्तयत्—'नूनमेतेन दुरात्मना रथकारेण मत्य-रीक्षणार्थं भाव्यम् । ततः स्त्रीचरित्रविज्ञानं किमपि करोमि ।' एवं तस्याश्चिन्तयन्त्याः स देवदत्तः स्पर्शोत्सुको वभूव । अथ तया कृता-क्कालिपुटयाभिहितम्—'भो महानुभाव, न मे शरीरं त्वया स्पर्शनी-यम्, यतोऽहं पतित्रता महासती च । न चेच्छापं दत्त्वा त्वां मस-25 सात्करिष्यामि । स आह—'यदेवं तर्हि त्वया किमहमाहूतः।' साऽव्रवीत्-'भोः शृणुप्वैकाग्रमनाः। अहमद्य प्रत्यूषे देवतादर्शनार्थ चण्डिकायतनं गता । तत्राकसात्वे वाणी संजाता—'पुत्रि, किं क-रोमि । अकासि में ब्लास् । । असं अपस्मासा स्त्रान्तरे विश्वितियोगाद्विषवा

भविष्यसि'। ततो मयाभिहितम्-'भगवति, यथा त्वमापदं वेत्सि, तथा तस्प्रतीकारमपि जानासि । तदस्ति कश्चिदुपायो येन मे पतिः शत-संवत्सरजीवी भवति'। ततस्त्रयाभिहितम्—'वत्से, सन्नपि नास्ति, यतस्तवायतः स प्रतीकारः'। तच्छुत्वा मयाभिहितम्—'देवि, यदि 5 तन्मम प्राणैर्भवति तदादेशय येन करोमि' । अथ देव्याभिहितम्-'यद्यचिद्ने परपुरुषेण सहैकस्मिञ्छयने समारुह्यालिङ्गनं करोपि, तत्तव भर्तृसक्तोऽपमृत्युस्तस्य संचरति । भर्तापि पुनर्वर्षशतं जीवति । तेन त्वं मयाभ्यर्थितः । तद्यत्किचित्कर्तुमनास्तत्कुरुप्य । न हि देवतावच-नमन्यथा भविष्यतीति निश्चयः।' ततोऽन्तर्होसविकासमुखः स तदु-10 चितमाचचार । सोऽपि रथकारो मूर्खस्तस्यास्तद्वचनमाकर्ण्य पुरुकाङ्कित-तनुः शय्याधस्तळान्निष्कम्य तामुवाच—'साधु पतित्रते, साधु कुलन-न्दिनि, अहं दुर्जनवचनशिक्कतहृदयस्त्वत्परीक्षानिमित्तं यामान्तरव्याजं कृत्वात्र खट्टाधस्तले निभृतं लीनः । तदेहि । आलिङ्गय माम् । तं स्वमर्तृभक्तानां मुख्या नारीणाम् , यदेवं ब्रह्मव्रतं परसङ्गेऽपि पालितवती। 15 यदायुर्वृद्धिकृतेऽपमृत्यविनाशार्थं च त्वमेवं कृतवती ।' तामेवमुक्त्वा सस्नेहमालिङ्गितवान् । स्वस्कन्धे तामारोप्य तमपि देवदत्तमुवाच-'भो महानुभाव, मत्पुण्यैस्त्वसिहागतः । त्वत्प्रसादान्मया प्राप्तं वर्षश-तप्रमाणमायुः । तत्त्वमपि मामालिक्च मत्स्कन्धे समारोह ।' इति जल्पन्निनच्छन्तमपि देवदत्तमालिक्चय वलात्सकीयस्कन्ध आरोपि-20 तवान् । ततश्च नृत्यं कृत्वा 'हे ब्रह्मव्रतधराणां धुरीण, त्वयापि मय्युपकृतम्' इत्याद्यक्त्वा स्कन्धादुत्तार्थ यत्र यत्र स्वजनगृह-द्वारादिषु बन्नाम, तत्र तत्र तयोरुभयोरपि तद्भुणवर्णनमकरोत्। अतोऽहं ज्रवीमि—'प्रत्यक्षेऽपि कृते पापे' इति ॥ तत्सर्वथा मूलो-

त्लाता वयं विनष्टाः सः । सुष्ठु खल्विद्मुच्यते—

25 मित्ररूपा हि रिपवः संमाव्यन्ते विचक्षणैः ।

ये हितं वाक्यमुत्सृज्य विपरीतोपसेविनः ॥ १९६ ॥

तथा च ।

सन्तोऽप्यर्था विनश्यन्ति देशकालविरोधिनः । अपाज्ञान्मब्रिणः प्राप्य तमः सूर्योदये यथा' ॥ १९७ ॥ ९७० सतस्त्रद्भचोऽनाष्टस्य सर्वे ति स्थिरजीविमपुरिक्षप्य सर्दुरीमानेषुमार्स्ट्याः। अथानीयमानः स्थिरजीव्याह—'देव, अद्याकिंचित्करेणैतदवस्थेन किं मयोपसंगृहीतेन, यत्कारणमिच्छामि दीसं वह्निमनुप्रवेष्टुम् । तद्हिसि मामिप्रप्रदानेन समुद्धर्तुम् ।' अथ रक्ताक्षस्तस्यान्तर्गतमावं ज्ञात्वात्रवीत्—'किमर्थमग्निपतनिमच्छिस ।' सोऽत्रवीत्—'अहं तावद्युप्मदर्थ इमामापदं मेघवर्णेन प्रापितः । तदिच्छामि तेषां वैरया-5 तनार्थमुळकत्व'मिति । तच श्रुत्वा राजनीतिकुशलो रक्ताक्षः पाह-भद्र, कुटिल्स्तं कृतवचनचतुरश्च । तत्त्वमुल्कयोनिगतोऽपि सकी-यामेव वायसयोनिं वहु मन्यसे । श्रूयते चैतदारूयानकम्-

सूर्यं भर्तारमत्सूज्य पर्जन्यं मारुतं गिरिस् । स्रजातिं मूषिका प्राप्ता स्रजातिर्दुरतिकमा' ॥ १९८ ॥ 10 मन्निणः प्रोचुः—'कथमेतत् ।' रक्ताक्षः कथयति—

### कथा १२।

अस्ति विषमशिलातलस्खिलाम्बुनिर्घोषश्रवणसंत्रस्तमत्स्यपरिवर्त-नसंजनितश्चेतफेनशवळतरङ्गाया गङ्गायास्तटे जपनियमतपःस्वाघ्यायो-पवासयोगिकयानुष्ठानपरायणैः परिपूतपरिमितजलजिष्ट्रश्रुभिः कन्दम्- 15 लफलशैवलाभ्यवहारकदर्थितशरीरैर्वल्कलकृतकौपीनमात्रप्रच्छादनैस्त-पिलिभिराकीर्णमाश्रमपदम् । तत्र याज्ञवल्क्यो नाम कुलपितरासीत् । तस्य जाह्रव्यां स्नात्वोपस्प्रष्टुमारव्यस्य करतले श्येनमुखात्परिष्रष्टा मूषिका पतिता । तां दृष्ट्वा न्यग्रोधपत्रेऽवस्थाप्य पुनः स्नात्वोपस्पृश्य च प्रायश्चित्तादिक्रियां कृत्वा च मूषिकां तां खतपोबलेन कन्यकां 20 कृत्वा समादाय स्वाश्रममानिनाय । अनपत्यां च जायामाह—'मद्रे, गृह्यतामियं तव दुहितोत्पन्ना प्रयत्नेन संवर्धनीया इति । ततस्तया संवर्धिता लालिता पालिता च यावद्वादशवर्षा संजज्ञे । अथ विवाह-योग्यां तां दृष्ट्वा भर्तारमेव जायोवाच-'मो भर्तः, किमिदं नावबु-च्चसे यथास्याः खदुहितुर्विवाहसमयातिकमो भवति ।' असावाह-- 25 'साधूकम्। उक्तं च-

स्त्रियः पूर्व सुरैर्भुक्ताः सोमगन्धर्वविहिभिः। भुझते मानुषाः पश्चात्तसाद्दोषो न विद्यते ॥ १९९ ॥ सोमस्तासां ददौ शौचं गन्धर्वाः शिक्षितां गिरम् ।

CC-0. Prयावकः सर्वमेष्ट्यत्वं तस्मानिष्कल्पमाः विश्वतः ॥ दे Poundlion 39A

असंप्राप्तरजा गौरी प्राप्ते रजिस रोहिणी ।

अव्यञ्जना भवेत्कन्या कुचहीना च निमका ॥ २०१ ॥

व्यञ्जनैस्तु समुत्पन्नैः सोमो मुङ्को हि कन्यकाम् ।

पयोधराभ्यां गन्धर्वा रजस्यिमः प्रतिष्ठितः ॥ २०२ ॥

तसाद्विवाहयेत्कन्यां यावन्नर्तुमती भवेत् ।

विवाहश्चाष्टवर्षायाः कन्यायास्तु प्रशस्यते ॥ २०३ ॥

व्यञ्जनं हन्ति वै पूर्वं परं चैव पयोधरौ ।

रितिरिष्टांस्तथा लोकान्हन्याच पितरं रजः ॥ २०४ ॥

ऋतुमत्यां तु तिष्ठन्त्यां स्वेच्छादानं विधीयते ।

तसादुद्वाहयेन्नमां मनुः सायंभुवोऽज्ञवीत् ॥ २०५ ॥

पितृवेश्मनि या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता ।

अविवाह्या तु सा कन्या जघन्या वृष्ठी स्मृता ॥ २०६ ॥

श्रेष्ठभ्यः सहशेभ्यश्च जघन्यभ्यो रजस्रला ।

पित्रा देया विनिश्चित्य यतो दोषो न विद्यते ॥ २०७ ॥

15 अतोऽहमेनां सदशाय प्रयच्छामि, नान्यसै । उक्तं च— ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुलम् । तयोर्विवाहः सस्त्यं च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ २०८॥

तथा च ।

20

कुरुं च शीठं च सनाथता च विद्या च वित्तं च वपुर्वयश्च । एतान्गुणान्सप्त विचिन्त्य देया कन्या बुधैः शेषमचिन्तनीयम् ॥ २०९ ॥

 सादन्यः प्रकृष्टतरः कश्चिदाह्रयताम् ।' अथ तस्यासाद्वचनं श्रुत्वा मुनिर्मास्करमुवाच--'भगवन् , त्वत्तोऽप्यिषकोऽस्ति कश्चित् ।' भास्करः प्राह- अस्ति मत्तोऽप्यिवको मेघो येनाच्छादितोऽहमदृश्यो मवामि ।' अथ मुनिना मेघमप्याह्य कन्यामिहिता—'पुत्रिके, असे त्वां प्रयच्छामि ।' सा पाह—'कृष्णवर्णोऽयं जडात्मा च ।5 तदसादन्यस्य प्रधानस्य कस्यचिन्मां प्रयच्छ ।' अथ मुनिना मेघो-Sपि पृष्टः—'भो भो मेघ, त्वत्तोऽप्यिवकोऽस्ति कश्चित्।' मेघे-नोक्तम्—'मत्तोऽप्यधिकोऽस्ति वायुः । वायुना हतोऽहं सहस्रधा यामि ।' तच्छुत्वा सुनिना वायुराह्तः । आह च--'पुत्रिके, किमेष वायुक्ते विवाहायोत्तमः प्रतिभाति ।' सात्रवीत्—'तात, अति-10 चपलोऽयम् । तदसादप्यिकः कश्चिदानीयताम् ।' मुनिराह— 'वायो, त्वत्तोऽप्यिकोऽस्ति कश्चित्।' पवनेनोक्तम्--'मत्तोऽप्यिष-कोऽस्ति पर्वतो येन संस्तम्य वलवानप्यहं घ्रिये। अथ मुनिः पर्व-तमाहूय कन्यामुवाच—'पुत्रिके, त्वामसौ प्रयच्छामि ।' सा प्राह— 'तात, कठिनात्मकोऽयं स्तव्यश्च । तदन्यसै देहि माम् ।' मुनिना 15 पर्वतः पृष्टः--'भोः पर्वतराज, त्वत्तोऽप्यविकोऽस्ति कश्चित् ।' गिरि-णोक्तम्—'मत्तोऽप्यिकाः सन्ति मृषिका ये मच्छरीरं वलाद्विदा-रयन्ति ।' ततो मुनिर्मूषिकमाह्य तस्या अदर्शयत् । आह च-'पुत्रिके, त्वामसे प्रयच्छामि । किमेष प्रतिमाति ते मूषिकराजः ।' सापि तं दृष्ट्वा खजातीय एष इति मन्यमाना पुरुकोद्भृषितशरीरो-20 वाच-'तात, मां मूषिकां कृत्वासी प्रयच्छ । येन खजातिविहितं गृहधर्ममनुतिष्ठामि ।' ततः सोऽपि स्ततपोबलेन तां मूपिकां कृत्वा तसौ पादात् । अतोऽहं त्रवीमि—'सूर्यं भर्तारमुत्सुज्य' इति ॥ अथ रक्ताक्षवचनमनादृत्य तैः खवंशिवनाशाय स खदुर्गमुपनीतः। नीय-मानश्चान्तर्रीनमवहस्य स्थिरजीवी व्यचिन्तयत्— 25

'हन्यतामिति येनोक्तं स्वामिनो हितवादिना । स एवकोऽत्र सर्वेषां नीतिशास्त्रार्थतत्त्ववित् ॥ २१० ॥ तद्यदि तस्य वचनमकरिष्यन्नेते, ततो न सल्पोऽप्यनर्थोऽमविष्यदेते-षाम् गत्मश्राद्वर्गद्वारं क्षाप्यादिमार्दनोऽन्त्रतीत् Digitized by \$3 toundation USA णोऽस्य स्थिरजीविनो यथासमीहितं स्थानं प्रयच्छत ।' तच्च श्रुत्वा स्थिरजीवी व्यचिन्तयत्—'मया तावदेतेषां वधोपायश्चिन्तनीयः, स मया मध्यस्थेन न साध्यते । यतो मदीयमिङ्गितादिकं विचारयन्त- सेतऽपि सावधाना मविष्यन्ति । तहुर्गद्वारमधिश्रितोऽिमपेतं साधयामि ।' इति निश्चित्योद्धकपिनाह—'देव, युक्तमिदं यत्स्वामिना प्रोक्तम् । परमहमपि नीतिज्ञस्तेऽहितश्च । यद्यप्यनुरक्तः ग्रुचिस्तथापि दुर्गमध्ये आवासो नार्हः । तदहमत्रेव दुर्गद्वारस्थः प्रत्यहं भवत्पादपद्मरजःपविन्त्रीकृततनुः सेवां करिष्यामि ।' 'तथा' इति प्रतिपन्ने प्रतिदिनमुद्ध- कपतिसेवकास्ते प्रकाममाहारं कृत्वोद्धकराजादेशात्पकृष्टमांसाहारं 10 स्थिरजीविने प्रयच्छन्ति । अथ कतिपयरेवाहोभिर्मयूर इव स वलवान्संवृत्तः । अथ रक्ताक्षः स्थिरजीविनं पोष्यमाणं दृष्ट्वा सविसयो मन्निजनं राजानं च प्रत्याह—'अहो, मूर्खोऽयं मन्निजनो भवांश्चेत्येवमहमवगच्छामि । उक्तं च—

पूर्वं तावदहं मूर्खो द्वितीयः पाशबन्धकः ।
ततो राजा च मन्नी च सर्वं वै मूर्खमण्डलम्' ॥ २११ ॥
ते प्राहुः—'कथमेतत् ।' रक्ताक्षः कथयति—
कथा १३ ।

अस्ति कसिंश्चित्पर्वतैकदेशे महान्वृक्षः । तत्र च सिन्धुकनामा कोऽपि पक्षी प्रतिवसति स । तस्य पुरीवे सुवर्णमुत्पद्यते । अथ 20 कदाचित्तमुद्दिश्य व्याघः कोऽपि समाययो । सच पक्षी तद्यत एव पुरीव्यमुत्ससर्ज । अथ पातसमकालमेव तत्सुवर्णीमृतं दृष्ट्या व्याघो विस्तयम् गमत्—'अहो, मम शिशुकालादारम्य शकुनिबन्धव्यसनिनोऽशीति-वर्षाण समभूवन् । न च कदाचिदिप पिक्षपुरीवे सुवर्ण दृष्टम् ।' इति विचिन्त्य तत्र वृक्षे पाशं ववन्ध । अथासाविष पक्षी मूर्त्वस्तत्रैव विश्व- 25 स्तिचतो यथापूर्वमुपविष्टः । तत्कालमेव पाशेन वद्धः । व्याधस्तु तं पाशादुनमुच्य पञ्चरके संस्थाप्य निजावासं नीतवान् । अथ चिन्त-यामास—'किमनेन सापायेन पिक्षणाहं करिष्यामि । यदि कदाचि-त्कोऽप्यमुमीदशं ज्ञात्वा राज्ञे निवेदियासि ।" इति विचार्य तथे-

वानुष्ठितवान् । अथ राजापि तं पक्षिणं दृष्ट्वा विकसितनयनवदनकमलः परां तृष्टिमुपागतः । प्राह चैवम्—'हंहो रक्षापुरुषाः, एनं
पक्षिणं यत्नेन रक्षत । अशनपानादिकं चास्य यथेच्छं प्रयच्छत ।'
अथ मन्निणाभिहितम्—'किमनेनाश्रद्धेयव्याधवचनप्रत्ययमात्रपरिगृहीतेनाण्डजेन । किं कदाचित्पक्षिपुरीपे सुवर्णं संभवति । तन्मुच्यतां क पञ्जरवन्धनाद्यं पक्षी ।' इति मन्निवचनाद्राज्ञा मोचितोऽसौ पक्ष्युत्रवद्वारतोरणे समुपविश्य सुवर्णमर्यां विष्ठां विधाय 'पूर्वं तावदहं
मूर्त्तः' इति श्लोकं पित्वा यथासुस्तमाकाशमार्गेण प्रायात् । अतोऽहं
त्रवीमि—'पूर्वं तावदहं मूर्त्तः' इति ॥ अथ ते पुनरिप प्रतिकूलदैवतया हितमिप रक्ताक्षवचनमनादृत्य मूयस्तं प्रमृतमांसादिविविधा-10
हारेण पोषयामासुः । अथ रक्ताक्षः स्ववर्गमाहूय रहः प्रोवाच—
'अहो, एतावदेवासम्भूपतेः कुशलं दुर्गं च । तदुपदिष्टं मया
यत्कुलक्रमागतः सचिवोऽभिधते । तद्वयमन्यत्यवतदुर्गं संप्रति
समाश्रयामः । उक्तं च यतः—

अनागतं यः कुरुते स शोमते
स शोच्यते यो न करोत्यनागतम् ।
वनेऽत्र संस्थस्य समागता जरा
बिरुस्य वाणी न कदापि मे श्रुता' ॥ २१२ ॥
ते प्रोचुः—'कथमेतत् ।' रकाक्षः कथयति—

कथा १४।

20

15

किसिश्चिद्वनोहेशे खरनखरो नाम सिंहः प्रतिवसित स । स कदाचिदितश्चेतश्च परिश्रमन्श्चत्क्षामकण्ठो न किंचिदिप सत्त्वमा-ससाद । ततश्चास्तमनसमये महतीं गिरिगुहामासाद्य प्रविष्टश्चिन्त-यामास—'नूनमेतस्यां गुहायां रात्रो केनापि सत्त्वेनागन्तव्यम् । तिन्नमृतो मूत्वा तिष्ठामि । प्रतिसन्नन्तरे तत्स्वामी दिषपुच्छो नाम 25 श्रृगाङः समायातः । स च यावत्पश्यित, ताविसिहपदपद्धतिर्गृहायां प्रविष्टा न च निष्क्रमणं गता । ततश्चाचिन्तयत्—'अहो, विनष्टोऽस्मि ।' नूनमस्यामन्तर्गतेन सिंहेन भाव्यम् । तिन्न करोमि । कथं ह्यास्यासि ।' नूनमस्यामन्तर्गतेन सिंहेन भाव्यम् । तिन्न करोमि । कथं ह्यास्यासि ।' नूनमस्यामन्तर्गतेन सिंहेन भाव्यम् । तिन्न करोमि ।

बिल, अहो बिल' इत्युक्तवा तूष्णींम्य भ्योऽपि तथैव प्रत्यमा-षत—'भोः, किं न सरिस यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति। यन्मया बाह्यात्समागतेन त्वं वक्तव्यः। त्वया चाहमाकारणीय इति। तद्यदि मां नाह्वयसि ततोऽहं द्वितीयं बिलं यास्यामि।' अथ तच्छुत्वा 5 सिंहश्चिन्तितवान्—'नूनमेषा गुहास्य समागतस्य सदा समाह्यानं करोति। परमद्य मद्भयान्न किंचिद्भते। अथवा साध्वदसुच्यते—

भयसंत्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः कियाः ।

प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपशुश्चाधिको भवेत् ॥ २१३ ॥

तदहमस्याह्वानं करोमि येन तदनुसारेण प्रविष्टोऽयं मे भोज्यतां 10 यास्यति ।' एवं संप्रधार्थ सिंहस्तस्याह्वानमकरोत् । अथ सिंहशब्देन सा गुहा प्रतिरवसंपूर्णान्यानिष दूरस्थानरण्यजीवांस्रासयामास । शृगालोऽपि पलायमान इमं स्रोकमपठत्—

> 'अनागतं यः कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतम्।

15 वनेऽत्र संस्थस्य समागता जरा

बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता ॥ २१४ ॥ तदेवं मत्वा युष्माभिर्मया सह गन्तन्यम्' इति । एवमभिधायात्मानु-यायिपरिवारानुगतो दूरदेशान्तरं रक्ताक्षो जगाम ।

अथ रक्ताक्षे गते स्थिरजीव्यतिहृष्टमना व्यचिन्तयत्—'अहो, 20 कल्याणमस्माकमुपस्थितं यद्रक्ताक्षो गतः । यतः स दीर्घदर्शी । एते च मूढमनसः । ततो मम सुख्यात्याः संजाताः । उक्तं च यतः—

न दीर्घदर्शिनो यस्य मित्रणः स्युर्महीपतेः । क्रमायाता ध्रुवं तस्य न चिरात्स्यात्परिक्षयः ॥ २१५ ॥ अथवा साध्विदमुच्यते—

25 मब्रिस्ता हि रिपवः संभाव्यन्ते विचक्षणैः । ये सन्तं नयमुत्स्युज्य सेवन्ते प्रतिलोमतः' ॥ २१६ ॥ एवं विचिन्त्य खकुलाय एकैकां वनकाष्ठिकां गुहादीपनार्थं दिने दिने प्रक्षिपति । न च ते मूर्खा उद्धका विजानन्ति, यदेष कुलायम-CC-प्रसहाहाय वृद्धिः ज्याति भिष्णायनी प्रतिष्टिवद्भु स्वर्धे प्रति प्रेष्ठ प्रति प्रकारिक USA अमित्रं कुरुते मित्रं मित्रं द्वेष्टि हिनिस्ति च ।

शुमं वेत्त्यशुमं पापं भद्रं दैवहतो नरः ॥ २१७ ॥

अथ कुलायव्याजेन दुर्गद्वारे कृते काष्टिनिचये संजाते सूर्योदयेऽन्धतां
प्राप्तेषूळकेषु सत्सु खिरजीवी शीघ्रं गत्वा मेधवर्णमाह—'स्वामिन्,
दाहसाध्या कृता रिपुगुहा । तत्सपरिवारः समेत्यैकैकां वनकाष्टिकां ठ
ज्वलन्तीं गृहीत्वा गुहाद्वारेऽस्मत्कुलाये प्रक्षिप, येन सर्वे शत्रवः
कुम्भीपाकनरकप्रायेण दुःखेन भ्रियन्ते ।' तच्छुत्वा प्रहृष्टो मेधवर्ण
आह—'तात, कथयात्मवृत्तान्तम् । चिराद्य दृष्टोऽसि ।' स आह—
'वत्स, नायं कथनस्य कालः । यतः कदाचित्तस्य रिपोः कश्चित्यणिधिममेहागमनं निवेद्यिष्यति, तज्ज्ञानादन्धोऽन्यत्रापसरणं करि-10
व्यति । तत्त्वर्यताम् । उक्तं च—

शीघ्रकृत्येषु कार्येषु विलम्बयति यो नरः । तत्कृत्यं देवतास्तस्य कोपाद्विघ्नन्त्यसंशयम् ॥ २१८ ॥ तथा च ।

> यस्य यस्य हि कार्यस्य फलितस्य विशेषतः । क्षिप्रमिकयमाणस्य कालः पित्रति तद्रसम् ॥ २१९ ॥

15

तद्भुहायामायातस्य ते हतशत्रोः सर्वं सविस्तरं निर्व्याकुरुतया कथिय-ष्यामि।' अथासौ तद्भचनमाकण्यं सपरिजन एकैकां ज्वरुन्तीं वनका-ष्ठिकां चञ्चत्रेण गृहीत्वा तद्भुहाद्वारं प्राप्य स्थिरजीविकुरुग्ये प्राक्षि-पत्। ततः सर्वे ते दिवान्या रक्ताक्षवाक्यानि सरन्तो द्वारस्यावृतत्वादनिः-20 सरन्तो गुहामध्ये कुम्भीपाकन्यायमापन्ना मृताध्य। एवं शत्रूत्तिःशे-षतां नीत्वा म्योऽपि मेघवर्णस्तदेव न्यग्रोधपादपदुर्गं जगाम। ततः सिंहासनस्थो भूत्वा समामध्ये प्रमुदितमनाः स्थिरजीविनमप्टच्छत्— 'तात, कथं त्वया शत्रुमध्ये गतेनैतावत्कारो नीतः। तदत्र कौतुक-मसाकं वर्तते। तत्कथ्यताम्। उक्तं च यतः—

वरमझौ प्रदिप्ति तु प्रपातः पुण्यकर्मणाम् ।

न चारिजनसंसर्गो मुहूर्तमिष सेवितः' ॥ २२० ॥

तदाकण्ये स्थिरजीव्याह—'भद्र, आगामिफलवाञ्छया कष्टमिष

सेवको म आनालि कि जुक्तं ज्यूल्यतः अस्य Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

उपनतमये इति तन्याद्याधिका.

उपनतभयेयों यो मार्गो हितार्थकरो भवे-व्यो महान्क्रपणोऽपि वा । ति तन्त्रं करिकरनिमी ज्याघाताङ्की महार्थविशारदी भहारकाति तब रुचितवलयैः स्त्रीवद्वद्धौ करौ हि किरीटिना ॥ २२१ ॥ ाने व क्<sub>रियुषा</sub> शक्तेनापि सदा <u>नरेन्द्र</u>विदुषा काळान्तरापेक्षिणा वस्तव्यं खळु वाक्यवज्रविषमे क्षुद्रेऽपि पापे जने । निवाबन-अ विजुले दर्वीव्ययकरेण धूममलिनेनायासयुक्तेन च । खि योने ते वहा भीमेनातिबलेन मत्स्यभवने किं नोषितं सूदवत् ॥ २२२ ॥ Il 10-30 विष्मपतित यद्वा तद्वा विषमपतितं साधु वा गर्हितं वा सूद्र विष्मुताः देति १ति चार कालापेक्षी हृद्यनिहितं बुद्धिमान्कर्म कुर्यात् । उर्जिति किं गाण्डीवस्फुरदुरुघुनास्फालनकूरपाणि-A 6000 र्नासील्लीलानटनविलसन्मेखली सन्यसाची ॥ २२३ ॥ सिद्धिं पार्थयता जनेन विदुषा तेजो निगृह्य सकं सत्त्वोत्साहवतापि दैवविषिषु स्थैर्य प्रकार्य कमात् । नेश्य समीव्य देवेन्द्रद्रविणेश्वरान्तकसमैरप्यन्वितो आतृभिः किं क्लिष्टः सुचिरं त्रिदण्डमवहच्छीमान्न धर्मात्मजः ॥२२४॥ रूपाभिजनसंपन्नौ कुन्तीपुत्रौ बलान्वितौ । गोकर्मरक्षाच्यापारे विराटप्रेप्यतां गतौ ॥ २२५ ॥ रूपेणाप्रतिमेन यौवनगुणैः श्रेष्ठे कुले जन्मना रोस्कारे रित वस्त्र श्रीरिव यात्र सापि विदश् कालकमादागता । सैरन्ध्रीति सगर्वितं युवतिभिः साक्षेपम्जातया आर्गम्या + द्रौपद्या ननु मत्त्यराजभवने घृष्टं न किं चन्दनम्' ॥२२६॥ मेघवर्ण आह — 'तात, असिधारात्रतमिदं मन्ये यद्रिणा सह संवासः ।' सोऽब्रवीत्—'देव, एवमेतत् । परं न तादृब्धूर्ससमागमः 25 कापि मया 'दृष्टः । न च महाप्रज्ञमनेकशास्त्रेष्वप्रतिमबुद्धि रक्तार्थं विना धीमान् । यत्कारणं तेन मदीयं यथास्थितं चित्तं ज्ञातम् । ये पुनरन्ये मन्निणस्ते महामूर्का मन्निमात्रव्यपदेशोपजीविनोऽतत्त्व-कुशला यैरिदमपि न ज्ञातम् । यतः । अरितोऽभ्यागतो भृत्यो दुष्टस्तत्सङ्गतत्परः।

Coo Prof. Satyantसर्ध्यवस्य धर्मत्यानित्योद्देगीं चे स्वावितीः हैं दियं पा USA

+ दोपराणि न मलकर करने करने जिले जनतर

आसने शयने याने पानमोजनवस्तुषु । दृष्टादृष्टप्रमत्तेषु प्रहरन्त्यरयोऽरिषु ॥ २२८ ॥ तसात्सर्वप्रयत्नेन त्रिवर्गनिल्यं बुघः । आत्मानमादृतो रक्षेत्प्रमादाद्धि विनश्यति ॥ २२९ ॥

साधु चेदमुच्यते-

5

संतापयन्ति कमपथ्यमुजं न रोगा
दुर्मन्निणं कमुपयान्ति न नीतिदोषाः ।
कं श्रीनं दर्पयति कं न निहन्ति मृत्युः
कं स्नीकृता न विषयाः परिपीडयन्ति ॥ २३० ॥
छुठ्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री
नष्टिक्रयस्य कुरुमर्थपरस्य धर्मः ।
विद्याफरुं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं
राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य ॥ २३१ ॥
तद्राजन्, असिधारात्रतं मयाचरितमरिसंसर्गीदिति यद्भवतोक्तम्,

तन्मया साक्षादेवानुमृतम् । उक्तं च—
अपमानं पुरस्कृत्य मानं कृत्वा तु पृष्ठतः ।
स्वार्थमभ्युद्धरेत्पाज्ञः सार्थभ्रंशो हि मूर्स्वता ॥ २३२ ॥
स्कन्धेनापि वहेच्छत्रुं कालमासाद्य वुद्धिमान् ।
ंमहता कृष्णसर्पेण मण्ड्का बहवो हताः' ॥ २३३ ॥
मेघवर्ण आह—'कथमेतत् ।' स्थिरजीवी कथयति—

कथा १५।

20

.15

अस्ति वरुणाद्रिसमीप एकसिन्प्रदेशे परिणतवया मन्दविषो नाम कृष्णसर्पः । स एवं चित्ते संचिन्तितवान्—'कथं नाम मया सुसो-पायवृत्त्या वर्तितव्यम्' इति । ततो बहुमण्डूकं हृदमुपगम्य धृतिपरी-तिमवात्मानं दर्शितवान् । अथ तथा स्थिते तसिन्नुदकपान्तगतेनैकेन 25 मण्डूकेन पृष्टः—'माम, किमद्य यथापूर्वमाहारार्थं न विहरसि ।' सोऽन्नवीत्—'भद्र, कृतो मे मन्द्रमाग्यस्याहाराभिलाषः । यत्कारण-मद्य रात्रो प्रदोष एव मयाहारार्थं विहरमाणेन दृष्ट एको मण्डूकः । तद्भाष्यार्थः सम्बद्धाः समित्रस्य सम्बद्धाः स

१६ पंचत॰

यप्रसक्तानां ब्राह्मणानामन्तरमपक्रान्तो न विभावितो मया कापि गतः। तत्सदृशमोहितचित्तेन मया कस्यचिद्राह्मणस्य स्नोईद्तटजलान्तः-स्थोऽङ्गुष्ठो दृष्टः। ततोऽसौ सपिद पञ्चत्वमुपागतः। अथ तस्य पित्रा दुः स्तिनाहं श्रप्तः। यथा—'दुरात्मन्, त्वया निरपराघो मत्सुतो इद्ष्टः। तदनेन दोषण त्वं मण्डूकानां वाहनं भविष्यसि। तत्प्रसाद्वल्घजीविकया वर्तिष्यसे' इति। ततोऽहं युष्माकं वाहनार्थमागतो-ऽस्मि। तेन च सर्वमण्डूकानामिद्मावेदितम्। ततस्तैः प्रहृष्टमनोिमः सर्वेरेव गत्वा जलपादनाम्नो दर्दुरराजस्य विश्वसम्। अथासाविषे मित्रपरिवृतोऽत्यद्भुतिमदिमिति मन्यमानः ससंभ्रमं हृदादुत्तीर्थ मन्द-10 विषस्य फणिनः फणाप्रदेशमधिरूढः। शेषा अपि यथाज्येष्ठं तत्पृष्ठो-परि समारुरुद्धः। कि बहुना। यदुपरि स्थानमप्राप्तवन्तस्तस्यानुपदं धावन्ति। मन्दिवषोऽपि तेषां तुष्ट्रर्थमनेकप्रकारान्गतिविशेषानद-र्शयत्। अथ जलपादो ल्व्यतदङ्गसंस्पर्शस्रस्तमाह—

'न तथा करिणा यानं तुरगेण रथेन वा।

ाठ नरयानेन वा यानं यथा मन्दिविषेण में ॥ २३४ ॥ अथान्येद्युर्मन्दिविषरछद्मना मन्दं मन्दं विसर्पति । तच दृष्ट्या जलपा-दोऽब्रवीत्—मद्र मन्दिविष, यथापूर्व किमद्य साधु नोह्यते । मन्दिविषोऽब्रवीत्—'देव, अद्याहारवैकल्यान्न मे वोढुं शक्तिरित्त ।' अथासावब्रवीत्—'मद्र, मक्षय क्षुद्रमण्ड्कान् ।' तच्छुत्वा प्रहर्षितस-20 विगात्रो मन्दिविषः ससंभ्रममत्रवीत्—'ममायमेव विप्रशापोऽित्त । तत्त्वानेनानुज्ञावचनेन प्रीतोऽिसा ।' ततोऽसौ नैरन्तर्येण मण्डूकान्मक्षय-

-कतिपयैरेवाहोमिर्वलवान्संवृत्तः। प्रहृष्टश्चान्तर्लीनमवहस्येदमन्नवीत्-

'मण्डूका विविधा ह्येते छलपूर्वीपसादिताः।

कियन्तं कालमक्षीणा मवेयुः खादिता मम' ॥ २३५ ॥
25 जलपादोऽपि मन्दिविषेण कृतकवचनव्यामोहितिचित्तः किमपि नाववुध्यते । अत्रान्तरेऽन्यो महाकायः कृष्णसर्पस्तमुद्देशं समायातः ।
तं च मण्डूकैर्वाद्यमानं दृष्ट्वा विस्मयमगमत् । आह च—'वयस्य,
यदसाकमशनं तैः कथं वाह्यसे । विरुद्धमेतत् ।' मन्दिविषोऽत्रवीत्—
'सर्वमेतद्विजानामि यथा वाह्योऽसि दृद्दैरैः ।

(80). Prof. Salit जित्काकं प्रतीक्ष्योठहं खताम्बो जाहाणी यथा मानि स्ट इसी

सोऽत्रवीत्—'कथमेतत्।' मन्दविषः कथयति—
कथा १६।

अस्ति कसिंश्चिद्घिष्ठाने यज्ञदत्तो नाम त्राह्मणः। तस्य भार्या पुंश्वल्यन्यासक्तमना अजसं विटाय सखण्डघृतान्घृतपूरान्कृत्वा भर्तुश्चौ-रिकया प्रयच्छति । अथ कदाचिद्भर्ता दृष्ट्वात्रवीत्-'भद्रे, किमेत-5 त्परिदृश्यते । कुत्र वाजस्रं नयसीद्म् । कथय सत्यम् । सा चोत्पन्नप्र-तिमा कृतकवचनैर्मर्तारमत्रवीत्—'अस्त्यत्र नातिदूरे भगवत्या देव्या आयतनम् । तत्राह्मुपोषिता सती विर्लं मक्ष्यविशेषांश्चापूर्वान्नयामि ।' अथ तस्य पश्यतो गृहीत्वा तत्सकलं देव्यायतनामिसुखी प्रतस्ये । यत्कारणं देव्या निवेदितेनानेन मदीयो मर्तैवं मंस्यते यन्मम त्राह्मणी 10 भगवत्याः कृते भक्ष्यविशेषान्नित्यमेव नयतीति । अथ देव्यायतने गत्वा स्नानार्थं नद्यामवतीर्थं यावत्स्नानिकयां करोति, तावद्भर्तान्य-मार्गान्तरेणागत्य देन्याः पृष्ठतोऽदृश्योऽवतस्ये । अथ सा ब्राह्मणी स्नात्वा देव्यायतनमागत्य स्नानानुलेपनमाल्यघूपवलिकियादिकं कृत्वा देवीं प्रणम्य व्यजिज्ञपत्—'भगवति, केन प्रकारेण मम भर्तान्यो 15 भविष्यति ।' तच्छुत्वा सरमेदेन देवीपृष्ठस्थितो त्राह्मणो जगाद-'यदि त्वमजसं घृतपूरादिमक्ष्यं तसौ भन्नें प्रयच्छिसि, ततः शीव्रमन्यो भविष्यति ।' सा तु वन्धकी कृतकवचनवश्चितमानसा तसौ त्राह्मणाय तदेव नित्यं पददौ । अथान्येद्युर्जीह्मणेनाभिहितम्—'मृद्रे, नाहं सुतरां पत्रयामि ।' तच्छुत्वा चिन्तितमनयां—'देव्याः प्रसादोऽयं 20 **पाप्तः' इति । अथ तस्या हृदयव**ल्लमो विटस्तत्सकाशमन्धीमृतोऽयं ब्राह्मणः किं मम करिष्यतीति निःशङ्कः प्रतिदिनमभ्येति । अथान्येद्युस्तं प्रविशन्तमभ्याशगतं दृष्ट्वा केशैर्गृहीत्वा लगुडपार्पणप्रमृतिप्रहारैस्ताव-दताडयत्, यावदसौ पञ्चत्वमाप । तामपि दुष्टपत्नीं मिन्ननासिकां कृत्वा विससर्ज । अतोऽहं ब्रवीमि—'सर्वमेतद्विजानामि' इति । 25 अथ मन्द्विषोऽन्तर्ञीनमवहस्य पुनर्पि मण्डूका विविधासादा इति तमेवमत्रवीत् । अथ जलपादस्तच्छुत्वा सुतरां व्यप्रहृद्यः 'किमनेना-मिहितम्'इति तमप्रच्छत्—'भद्र, किं त्वयाभिहितमिदं विरुद्धं वचः।' अथासावाकारपञ्छादनार्थं 'न किंचित्' इत्यव्रवीत्। तथैव कृतकवचन-ज्यामोहितानिको अक्सादस्तस्य द्ध्यासिसंधि नात्वुस्यते । किं वहुना । 30

तथा तेन सर्वेऽपि मिक्षता यथा वीजमात्रमपि नावशिष्टम् । अतोऽहं ब्रवीमि—'स्कन्धेनापि वहेच्छत्रुम्' इति ॥ अथ राजन्, यथा मन्द-विषेण बुद्धिवलेन मण्डूका निहताः, तथा मया सर्वेऽपि वैरिण इति। साधु चेदमुच्यते—

वने प्रज्वितो विह्वर्दहन्मूलानि रक्षति । समूलोन्मूलनं कुर्याद्वायुर्यो मृदुशीतलः' ॥ २३७ ॥ मेघवर्ण आह—'तात, सत्यमेवैतत् । ये महात्मानो भवन्ति ते महा-सत्त्वा आपद्गता अपि प्रारब्धं न विसर्जयन्ति । उक्तं च यतः— महत्त्वमेतन्महतां नयालंकारधारिणाम् ।

10 न मुञ्चन्ति यदारब्धं क्रच्छ्रेऽपि व्यसनोदये ॥ २३८॥ तथा च ।

> प्रारम्यते न खळु विष्ठभयेन नीचैः प्रारम्य विष्ठविहता विरमन्ति मध्याः । विष्ठैः सहस्रगुणितैरपि हन्यमानाः

<sup>15</sup> प्रारब्धमुत्तमगुणा न परित्यजन्ति ॥ २३९ ॥ तत्कृतं निष्कण्टकं मम राज्यं शत्रूत्रिःशेषतां नयता त्वया । अथवा युक्तमेतन्नयवेदिनाम् । उक्तं च यतः—

अहणरोषं चामिरोषं शञ्जरोषं तथैव च ।

वयाधिरोषं च निःशेषं कृत्वा प्राञ्जो न सीदति' ॥ २४० ॥

20 सोऽब्रवीत्—'देव, भाग्यवांस्त्वमेवासि, यस्यारव्धं सर्वमेव संसिध्यति ।

तन्न केवलं शौर्यं कृत्यं साध्यति, किंतु प्रज्ञया यत्क्रियते तदेव

विजयाय भवति । उक्तं च—

शक्केंहिता न हि हता रिपवो भवन्ति प्रज्ञाहतास्तु रिपवः सुहता भवन्ति । शक्कं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं

प्रज्ञा कुलं च विभवं च यशश्च हन्ति ॥ २४१ ॥ तदेवं प्रज्ञापुरुषकाराभ्यां युक्तस्यायतेन कार्यसिद्धयः संभवन्ति । प्रसरति मतिः कार्यारम्भे दृढीभवति स्पृतिः

CC-0. Prof. Saस्तंयसुपनयसर्थाम्मक्रोगन्। पा ठिष्ठांति Diविद्वतं प् १३ Foundation USA

- स्फुरति सफलस्तर्भश्चित्तं समुन्नतिमश्चते मवति च रतिः श्लाच्ये कृत्ये नरस्य भविष्यतः ॥ २४२ ॥ तथा च नयत्यागशौर्यसंपन्ने पुरुषे राज्यमिति । उक्तं च-त्यागिनि शूरे विदुषि च संसर्गरुचिजनो गुणी भवति । गुणवति धनं धनाच्छीः श्रीमत्याज्ञा ततो राज्यम्' ॥ २४३ ॥ 5 मेघवर्ण आह—'नूनं सद्यःफलानि नीतिशास्त्राणि, यत्त्वयानुकृत्येना-नुप्रविश्यारिमर्दनः सपरिजनो निःशेषितः । स्थिरजीव्याह-तीक्ष्णोपायप्राप्तिगम्योऽपि योऽर्थ-स्तस्याप्यादौ संश्रयः साधुयुक्तः । उत्तुङ्गाग्रः सारमूतो वनानां 10 मान्याभ्यर्च्यशिखदाते पादपेन्द्रः ॥ २४४ ॥ अथवा खामिन्, किं तेनाभिहितेन यदनन्तरकाले क्रियारहितमसुख-साध्यं वा भवति । साधु चेदमुच्यते-अनिश्चितैरध्यवसायभीरुभिः 15 पदे पदे दोषशतानुदार्शिभिः। फलैर्विसंवादसपागता गिरः प्रयान्ति लोके परिहासवस्तुताम् ॥ २४५ ॥ न च लघुष्विप कर्तव्येषु घीमद्भिरनादरः कार्यः । यतः । शक्यामि कर्तिमिदमल्पमयत्तसाध्य-20 मत्रादरः क इति कृत्यमुपेक्षमाणाः । केचित्प्रमत्तमनसः परितापदुःख-मापत्पसङ्गसुरुमं पुरुषाः प्रयान्ति ॥ २४६ ॥ तद्य जितारेर्मद्विभोर्थथापूर्वं निद्रालाभो भविष्यति। उच्यते चैतत्— निःसर्पे वद्धसर्पे वा भवने सुप्यते सुखम् । सदा दृष्ट्युजङ्गे तु निद्रा दुःखेन रूम्यते ॥ २४७ ॥ तथा च। विस्तीर्णव्यवसायसाध्यमहतां स्निग्घोपसुक्ताशिषां

विद्याणव्यवसायसाध्यमहता किंग्याउपारिका कार्याणां नयसाहसोन्नतिमतामिच्छापदारोहिणाम् । मानोत्सेकपराक्रमव्यसनिनः पारं न यावद्गताः

CC-0. Prof सामुर्धे रहृद्धरोऽवकाश्चिषया तावक्कथं निर्वृतिः ॥ २४८॥ ३०

तदवसितर्कायारम्भस्य विश्राम्यतीव मे हृदयम् । तदिदमधुना निह-तकण्टकं राज्यं प्रजापालनतत्परो मृत्वा पुत्रपौत्रादिकमेणाचलच्छत्रा-सनश्रीश्चिरं सुङ्क्ष्य । अपि च ।

प्रजा न रक्षयेद्यस्तु राजा रक्षादिभिर्गुणैः ।

जागळस्तनस्येव तस्य राज्यं निरर्थकम् ॥ २४९ ॥

गुणेषु रागो व्यसनेष्वनादरो

रतिः सुभृत्येषु च यस्य भूपतेः । चिरं स भुङ्को चल्चामरांशुकां सितातपत्राभरणां नृपश्चियम् ॥ २५० ॥

10 नच त्वया प्राप्तराज्योऽहमिति मत्वा श्रीमदेनात्मा व्यंसयितव्यः । यत्कारणं चळा हि राज्ञो विभूतयः, वंशारोहणवद्राज्यळक्ष्मीर्दुरारोहा, क्षणविनिपातरता प्रयत्नशतैरिप धार्यमाणा दुर्धरा, प्रशस्ताराधिता-प्यन्ते विप्रलम्भिनी, वानरजातिरिव विद्वतानेकचित्ता, पद्मपत्रोदक-मिवाघटितसंश्लेषा, पवनगतिरिवातिचपळा, अनार्यसंगतिमवास्थिरा,

15 आशीविष इव दुरुपचारा, संध्याभ्रलेखेव सुहूर्तरागा, जलबुहुदा-वलीव समावमङ्करा, शरीरमकृतिरिव कृतन्ना, समलब्बद्रव्यराशिरिव क्षणदृष्टनष्टा। अपि च।

> यदैव राज्ये क्रियतेऽभिषेक-स्तदैव बुद्धिर्व्यसनेषु योज्या । घटा हि राज्ञामभिषेककाले

वटा हि राज्ञामभिषेककाले सहाम्भसेवापदमुद्गिरन्ति ॥ २५१ ॥

न च कश्चिदनिधगमनीयो नामास्त्यापदाम् । उक्तं च

रामस्य त्रजनं वलेर्नियमनं पाण्डोः स्रुतानां वनं
वृष्णीनां निधनं नलस्य नृपते राज्यात्परिभ्रंशनम् ।

25 नाट्याचार्यकमर्जुनस्य पतनं संचिन्त्य लक्केश्वरे

नाट्याचायकमजुनस्य पतन साचन्त्य लक्ष्म्यर सर्वे कालवशाज्जनोऽत्र सहते कः कं परित्रायते ॥ २५२ ॥

क स दशरथः खर्गे मूत्वा महेन्द्रसुहृद्गतः

क स जलनिधेर्वेलां वद्धा नृपः सगरस्तथा । क स करतलाजातो वैन्यः क सूर्यतनुर्मनु-

(300. Prof. S.में तु Vबलबता। कालेनेते, प्रवोध्यानिभीहिसा १ व हर्षा। USA

मान्धाता क गतस्त्रिलोकविजयी राजा क सत्यव्रतो देवानां नृपतिर्गतः क नहुषः सच्छास्त्रवान्केशवः । मन्यन्ते सर्थाः सकुझरवराः शक्रासनाध्यासिनः कालेनैव महात्मना त्वनुकृताः कालेन निर्वासिताः ॥२५४॥

अपि च।

सं च नृपतिस्ते सचिवास्ताः प्रमदास्तानि काननवनानि । स च ते च ताश्च तानि च कृतान्तदृष्टानि नष्टानि ॥ २५५ ॥ एवं मत्तकरिकर्णचञ्चलां राज्यलक्ष्मीमवाप्य न्यायैकनिष्ठो मूत्वोप-अङ्कक्ष्व ॥

इति श्रीविष्णुशर्मविरचिते पश्चतत्रके काकोल्रकीयं तृतीयं तत्रं समाप्तम् ।



# लब्धप्रणाशम् ।

अथेदमारभ्यते लब्धप्रणाशं नाम चतुर्थं तन्नम् । यस्यायमा-

समुत्पन्नेषु कार्येषु बुद्धिर्यस्य न हीयते ।

स एव दुर्ग तरित जरुस्थो वानरो यथा ॥ १ ॥

तद्यथानुश्रृयते—'अस्ति कसिंश्चित्समुद्रोपकण्ठे महाञ्जम्बूपादणः
सदाफरुः । तत्र च रक्तमुखो नाम वानरः प्रतिवसित सा । तत्र च
तस्य तरोरघः कदाचित्करालमुखो नाम मकरः समुद्रसिलेलानिष्कम्य
मुकोमलवालुकासनाथे तीरोपान्ते न्यविशत् । ततश्च रक्तमुखेन स

10 प्रोक्तः—'भोः, भवान्समभ्यागतोऽतिथिः । तद्वक्षयतु मया दत्तान्यमृततुल्यानि जम्बूफलानि । उक्तं च—

प्रियो वा यदि वा द्वेष्यो मूर्सो वा यदि पण्डितः ।
वैश्वदेवान्तमापन्नः सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥ २ ॥
न प्रच्छेचरणं गोत्रं न च विद्यां कुळं न च ।
अतिथिं वैश्वदेवान्ते श्राद्धे च मनुरत्रवीत् ॥ ३ ॥
दूरमार्गश्रमश्रान्तं वैश्वदेवान्तमागतम् ।
अतिथिं पूजयेद्यस्तु स याति परमां गतिम् ॥ ४ ॥
अपूजितोऽतिथिर्यस्य गृहाद्याति विनिश्वसन् ।
गच्छन्ति विमुखास्तस्य पितृभिः सह देवताः' ॥ ५ ॥

20 एवमुक्त्वा तसी जम्बूफलानि ददी । सोऽपि तानि मक्षयित्वा तेन सह चिरं गोष्ठीसुलमनुमूय मूयोऽपि स्वभवनमगात् । एवं नित्यमेन तौ वानरमकरौ जम्बूच्छायास्थितौ विविधशास्त्रगोष्ठ्या कालं नयन्तौ सुखेन तिष्ठतः । सोऽपि मकरो मिक्षतशेषाणि जम्बूफलानि गृहं गत्वा स्वपत्याः प्रयच्छिति । अथान्यतमे दिवसे तया स पृष्टः— 25 'नाथ, कैवंविधान्यमृतफलानि प्रामोषि ।' स आह— 'मद्रे, ममास्ति 'परमसुद्धदक्तमुलो नाम वानरः । स प्रीतिपूर्विमिमानि फलानि प्रयच्छिति ।' अथ तयामिहितम्— 'यः सदैवामृतप्रायाणीदृशानि <sup>CC-0 फिलानि अस्वयित तस्या दृद्ध्यममृतम्यं प्रमिविध्यिति । निष्या तस्या दिः भया</sup>

भार्यया ते प्रयोजनम्, ततस्तस्य हृद्यं मह्यं प्रयच्छ । येन तद्गक्षयित्वा जरामरणरहिता त्वया सह भोगान्भुनिज्म ।' स आह—'भद्रे, मा मैवं वद । यतः स प्रतिपन्नोऽस्माकं श्राता । अपरं फलदाता । ततो व्यापाद्यितुं न शक्यते । तत्त्यजैनं मिथ्याप्रहम् । उक्तं च—

एकं प्रस्यते माता द्वितीयं वाक्प्रस्यते । 5 वाग्जातमधिकं प्रोचुः सोदर्यादिष वन्धुवत्' ॥ ६ ॥ अथ मकर्याह—'त्वया कदाचिदिष मम वचनं नान्यथा कृतम् । तक्तृनं सा वानरी भविष्यति, यतस्तया अनुरागतः सकलमिष दिनं तत्र गमयसि । तत्त्वं ज्ञातो मया सम्यक् । यतः—

साहादं वचनं प्रयच्छिस न मे नो वाञ्छितं किंचन 10 प्रायः प्रोच्छ्वसिषि द्धतं हुतवहज्वास्त्रासमं रात्रिषु । कण्ठाश्चेषपरिप्रहे शिथिरुता यन्नादराच्चुम्बसे तत्ते धूर्त हृदि स्थिता प्रियतमा काचिन्ममेवापरा'॥ ७॥

सोऽपि पल्याः पादोपसंग्रहं कृत्वाङ्कोपरि निधाय तस्याः कोपकोटि-मापन्नायाः सुदीनसुवाच—

'मयि ते पादपतिते किंकरत्वमुपागते । त्वं प्राणवछमे कसात्कोपने कोपमेष्यसि' ॥ ८॥ सापि तद्वचनमाकर्ण्याश्रुष्ठतमुखी तमुवाच—

'सार्घ मनोरयशतैस्तव घूर्त कान्ता सैव स्थिता मनसि कृत्रिममावरम्या । अस्माकमस्ति न कथंचिदिहावकाश-

तसात्कृतं चरणपातविडम्बनामिः ॥ ९ ॥

अपरं सा यदि तव वल्लमा न भवति, तर्तिक मया भणितेऽपि तां न व्यापादयसि । अथ यदि स वानरस्तत्कस्तेन सह तव स्नेहः । तर्तिकं वहुना । यदि तस्य हृदयं न मक्षयामि, तन्मया प्रायोपवेशनं कृतं 25 विद्धि ।' एवं तस्यास्तिन्नश्चयं ज्ञात्वा चिन्ताव्याकुलितहृदयः सः प्रोवाच । अथवा साध्विद्मुच्यते—

वज्रलेपस्य मूर्लस्य नारीणां कर्कटस्य च । CC-0. गुको ब्रह्हस्त्र, सीज्ञानां नीलीमदापयोस्तथा ॥ १०॥ CC-0. गुको ब्रह्हस्त्र, सीज्ञानां नीलीमदापयोस्तथा ॥ १०॥ तिकं करोमि । कथं स में वध्यो भवति ।' इति विचिन्त्य वानरः पार्श्वमगमत् । वानरोऽपि चिरादायान्तं तं सोद्रेगमवलोक्य प्रोवाच— 'भो मित्र, किमद्य चिरवेलायां समायातोऽसि । कस्मात्साह्यदं नाल्पिस । न सुभाषितानि पठिस ।' स आह—'मित्र, अहं तव ब्रातृ- जायया निष्ठुरतरैर्वाक्यैरभिहितः—'भोः कृतन्न, मा मे त्वं समुखं दर्शय, यतस्त्वं प्रतिदिनं मित्रमुपजीवसि । न च तस्य पुनः प्रत्युपकारं गृहदर्शनमात्रेणापि करोषि । तत्ते प्रायिश्वत्तमपि नास्ति । उक्तं च

बह्मन्ने च सुरापे च चौरे भम्रत्रते शठे।

निष्कृतिर्विहिता सद्भिः कृतन्ने नास्ति निष्कृतिः ॥ ११॥

तत्त्वं मम देवरं गृहीत्वाद्य प्रत्युपकारार्थं गृहमानय । न
चेत्त्वया सह मे परलोके दर्शनम्' इति । तद्दं तयैवं प्रोक्तस्त्व सकाशमागतः । तद्द्य तया सह त्वदर्थे कल्हायतो ममेयती वेला विलमा । तदागच्छ मे गृहम् । तव श्रातृपत्नी रचितच
15 तुष्का प्रगुणितवस्त्रमणिमाणिक्याद्युचिताभरणा द्वारदेशबद्धवन्दनमाला सोत्कण्ठा तिष्ठति ।' मर्कट आह—'मो मित्र, युक्तममिहितं मञ्जातृपत्वया । उक्तं च—

> वर्जयेत्कौलिकाकारं मित्रं प्राज्ञतरो नरः । आत्मनः संमुखं नित्यं य आकर्षति छोछुपः ॥ १२ ॥

20 तथा च।

ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्णमाख्याति प्रच्छिति । मुद्गे मोजयते चैवं षड्विधं प्रीतिलक्षणम् ॥ १३ ॥

परं वयं वनचराः, युष्मदीयं च जलान्ते गृहम् । तत्कथं शक्यते तत्र गन्तुम् । तस्ताचामपि, मे अातृपत्तीमत्रानय येन प्रणम्य तस्य १६ आशीर्वादं गृह्वामि ।' स आह—'भो मित्र, अस्ति समुद्रान्तरे सुरम्ये पुलिनप्रदेशेऽसादृहम् । तन्मम पृष्ठमारूढः सुखेनाकृतभयो गच्छ ।' सोऽपि तच्छुत्वा सानन्दमाह—'भद्र, यचेवं तिःकं विलम्ब्यते । त्वर्यताम् । एषोऽहं तव पृष्ठमारूढः ।' तथानुष्ठितेऽगाघे जल्घो गच्छन्तं परिनि मिक्रिमालोपय अस्यत्रस्तिमनां विनरः प्रिविचित्रां अतिः, विलम्बिं श्रीतिः । योनीन

म्यताम् । जलकल्लोलैः भ्राव्यते मे शरीरम् ।' तदाकर्ण्य मकरश्चिन्त-यामास-'असावगाधं जलं प्राप्तो मे वशः संजातः । मत्प्रष्ठगतस्ति-लमात्रमपि चलितं न शकोति । तसात्कथयाम्यस्य निजामिप्रायम्, येनाभीष्टदेवतासारणं करोति । आह च--'मित्र, त्वं मया वधाय समानीतो भार्यावाक्येन विश्वास्य । तत्सर्यतामभीष्टदेवता ।' स 5 आह—'त्रातः, किं मया तस्यास्तवापि चापकृतं येन मे वधोपाय-श्चिन्तितः ।' मकर आह---'भोः, तस्यास्तावत्तव हृद्यस्यामृतमयफ-रुरसास्वादनमृष्टस्य मक्षणे दोहदः संजातः । तेनैतदनुष्ठितम् ।' प्रत्युत्पन्नमतिर्वानर आह—'भद्र, यद्येवं तिस्क त्वया मम तत्रैव न व्याहृतम् । येन सहृद्यं जम्बूकोटरे सदैव मया सुगुप्तं कृतम् , 10 तद्भातृपत्या अर्पयामि । त्वयाहं शून्यहृदयोऽत्र कसादानीतः ।' तदाकर्ण्य मकरः सानन्दमाह-- भद्र, यद्येवं तद्र्पय मे हृदयम् । येन सा दुष्टपत्नी तद्भक्षयित्वानशनादुत्तिष्ठति । अहं त्वां तमेव जम्बूपादपं प्रापयामि ।' एवमुक्त्वा निवर्त्य जम्बूत्रुमगात् । वानरोऽपि कथमपि जल्पितविविधदेवतोपचारपूजस्तीरमासादितवान् । ततश्च दीर्घतरचझ्-15 क्रमणेन तमेव जम्बूपादपमारूढश्चिन्तयामास—'अहो, लञ्घास्ताव-त्प्राणाः । अथवा साध्वद्मुच्यते-

न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्तेऽपि न विश्वसेत् । विश्वासाद्भयमुत्पन्नं मूळान्यपि निक्वन्तति ॥ १४ ॥

तन्ममैतद्य पुनर्जन्मदिनमिव संजातम् ।' इति चिन्तयमानं मकर 20 आह—'भो मित्र, अर्पय तद्धृदयं यथा ते त्रातृपत्तो भक्षयित्वान- शनादुत्तिष्ठति ।' अथ विहस्य निर्भर्त्तयन्वानरस्तमाह—'चिम्धि- स्मूर्व विश्वासघातक, किं कस्यचिद्धृदयद्वयं भवति । तदाशु गन्य- ताम् । जम्बूवृक्षस्याधस्तान्न भूयोऽपि त्वयात्रागन्तव्यम् । उक्तं च यतः—

सकृहुष्टं च यो मित्रं पुनः संघातुमिच्छति । स मृत्युमुपगृह्यति गर्भमश्चतरी यथा' ॥ १५ ॥ तच्छुत्वा मकरः सविरुक्षं चिन्तितवान्—'अहो, मयातिम्देन किमस्य स्वचित्राभिप्रायोः पनिवेदितः पालतद्वद्यसौ Deligat पिटल कथं चिदिश्वासं n USA गच्छति, तद्भूयोऽपि विश्वासयामि।' आह च—'मित्र, हास्येन म्या तेऽभिप्रायो रुव्धः । तस्या न किंचित्तव हृदयेन प्रयोजनम् । तदा गच्छ प्राष्ट्रणिकन्यायेनासाद्वृहम् । तव आतृपत्नी सोत्कण्ठा वर्तते। वानर आह—'भो दुष्ट, गम्यताम् । अधुना नाहमागमिण्यामि। इ उक्तं च—

बुमुक्षितः किं न करोति पापं क्षीणा जना निष्करुणा भवन्ति । आख्याहि भद्रे प्रियदर्शनस्य न गङ्गदत्तः पुनरेति कूपम्'॥ १६॥ 10 मकर आह—'कथमेतत्।'स आह—

कथा १।

किसिश्चित्कूपे गङ्गदत्तो नाम मण्डूकराजः प्रतिवसित सा । स कदाचिद्दायादैरुद्वेजितोऽरघट्टघटीमारुह्य निष्कान्तः । अथ तेन चिन्ति तम्—'यत्कथं तेषां दायादानां मया प्रत्यपकारः कर्तव्यः । उक्तं च— । अपदि येनापक्कतं येन च हिसतं दशास्त्र विषमास्त्र ।

अपकृत्य तयोरुभयोः पुनरपि जातं नरं मन्ये' ॥ १७ ॥ एवं चिन्तयन्विले प्रविशन्तं कृष्णसर्पमपश्यत् । तं दृष्टा भूयोऽप्यः चिन्तयत्—'यदेनं तत्र कूपे नीत्वा सकलदायादानामुच्छेदं करोमि। उक्तं च—

20 शत्रुभिर्योजयेच्छत्रुं बिलना बलवत्तरम् । स्वकार्याय यतो न स्थात्काचित्पीडात्र तत्क्षये ॥ १८॥ तथा च----

शत्रुमुन्मूरूयेत्प्राज्ञस्तीक्ष्णं तीक्ष्णेन शत्रुणा ।
व्यथाकरं सुखार्थाय कण्टकेनेव कण्टकम्' ॥ १९ ॥
25 एवं स विभाव्य विरुद्धारं गत्वा तमाहृतवान्—'एह्येहि प्रियदर्शन,
एहि ।' तच्छुत्वा सर्पश्चिन्तयामास—'य एष मामाह्वयति स खर्जा तीयो न भवति । यतो नेषा सर्पवाणी । अन्येन केनापि सह मम मर्त्यरुगेके संघानं नास्ति । तदनैव दुर्गे स्थितस्तावद्वेद्धि कोऽयं भिवः

CC-0. Prof. Stys Verts heatri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

यस्य न ज्ञायते शीलं न कुलं न च संश्रयः । न तेन संगतिं कुर्यादित्युवाच बृहस्पतिः ॥ २०॥

कदाचित्कोऽपि मन्नवाद्यौषधचतुरो वा मामाह्रय वन्धने क्षिपति।' अथवा कश्चित्पुरुषो वैरमाश्रित्य, कस्यचिद्धक्षणार्थे मामाह्रयति।' आह च—'भोः को भवान्।' स आह—'अहं गङ्गदत्तो नाम 5 मण्डूकाधिपतिस्त्वत्सकारो मैत्र्यर्थमभ्यागतः। तच्छुत्वा सर्प आह— 'भोः, अश्रद्धेयमेतत्, यत्तृणानां विह्नना सह संगमः। उक्तं च—

यो यस्य जायते वध्यः स स्त्रमेऽपि कथंचन ।
न तत्समीपमभ्येति तत्किमेवं प्रजल्पिति' ॥ २१ ॥
गङ्गदत्त आह—'मोः, सत्यमेतत् । स्वमाववैरी त्वमस्माकम् । परं 10
परपरिमवात्प्राप्तोऽहं ते सकाशम् । उक्तं च—

सर्वनारो च संजाते प्राणानामि संशये । अपि शत्रुं प्रणम्यापि रक्षेत्प्राणान्धनानि च' ॥ २२ ॥

सर्प आह—'कथय कसात्ते परिभवः।' स आह—'दायादेभ्यः।' सोऽप्याह—'क त आश्रयो वाप्यां कूपे तडागे हदे वा। तत्कथय 15 खाश्रयम्।' तेनोक्तम्—'पाषाणचयनिवद्धे कूपे।' सर्प आह—'अहो, अपदा वयम्। तन्नास्ति तत्र मे प्रवेशः। प्रविष्टस्य च स्थानं नास्ति। यत्र स्थितस्तव दायादान्व्यापादयामि। तद्गम्यताम्। उक्तं च—

यच्छक्यं प्रसितुं यस्य प्रस्तं परिणमेच यत्।

हितं च परिणामे यत्तदाद्यं भृतिमिच्छता'॥ २३॥ 20 गङ्गदत्त आह—'मोः, समागच्छ त्वम्। अहं मुखोपायेन तत्र तव प्रवेशं कारियप्यामि। तथा तस्य मध्ये जलोपान्ते रम्यतरं कोटर-मिता। तत्र स्थितस्त्वं लीलया दायादान्व्यापादियप्यसि। तच्छुत्वा सर्पो व्यचिन्तयत्—'अहं तावत्परिणतवयाः कदाचित्कथंचिन्मूष-कमेकं प्रामोमि। तत्मुखावहो जीवनोपायोऽयमनेन कुलाङ्कारेण मे 25 दिशितः। तद्गत्वा तान्मण्डूकान्मक्षयामि' इति। अथवा साध्वद-मुच्यते—

यो हि प्राणपरिक्षीणः सहायपरिवर्जितः । CC-0. Pसाहितसर्वस्रवीप्रायां वृत्तिसारत्त्रसेहुमः विद्वातस्य क्रिकार्यं

एवं विचिन्त्य तमाह—'भो गङ्गदत्त, यद्येवं तद्ग्रे भव । येन तत्र गच्छावः।' गङ्गदत्त आह—'भोः प्रियदर्शन, अहं त्वां सुस्रोपायेन तत्र नेष्यामि, स्थानं च दर्शयिष्यामि । परं त्वयासत्परिजनो रक्षणीयः। केवलं यानहं तव दर्शयिष्यामि त एव भक्षणीयाः' इति । सर्ग इ आह- 'सांप्रतं त्वं मे मित्रं जातम् । तन्न मेतव्यम् । तव वचनेन मक्षणीयास्ते दायादाः । एवमुक्त्वा विलान्निष्क्रम्य तमालिक्नय व तेनैव सह प्रस्थितः । अथ कूपमासाद्यारघट्टघाटिकामार्गेण सर्पसे-नात्मना खाल्यं नीतः । ततश्च गङ्गदत्तेन कृष्णसर्पं कोटरे धृता दर्शितास्ते दायादाः । ते शनैःशनैर्मक्षिताः । अथ मण्डूका-10 मावे स्पेंणाभिहितम्—'भद्र, निःशेषितास्ते रिपवः । तत्प्रयच्छान्यन्मे किंचिद्रोजनम् । यतोऽहं त्वयात्रानीतः । गङ्गदत्त आह—'मद्र, कृतं त्वया मित्रकृत्यम् । तत्सांप्रतमनेनैव घाटिकायन्नमार्गेण गम्यताम् इति । सर्प आह—'भो गङ्गदत्त, न सम्यगभिहितं त्वया। कथमहं तत्र गुच्छामि । मदीयविरुदुर्गमन्येन रुद्धं भविष्यति । तसादत्रस्थस 15 में मण्डूकमेकैकं स्ववर्गीयं प्रयच्छ । नो चेत्सर्वानिप मक्षयिष्यामि इति । तच्छुत्वा गङ्गदत्तो व्याकुलमना व्यचिन्तयत् — 'अहो, किमे-तन्मया कृतं सर्पमानयता । तद्यदि निषेधयिष्यामि तत्सर्वानपि मक्ष-विष्यति ॥ अथवा युक्तमुच्यते—

योऽिमत्रं कुरुते मित्रं वीर्याभ्यिषकमात्मनः ।

20 स करोति न संदेहः खयं हि विषमक्षणम् ॥ २५ ॥

तत्प्रयच्छाम्यस्यैकैकं प्रतिदिनं सुहृदम् । उक्तं च

सर्वसहरणे युक्तं शत्रुं बुद्धियुता नराः ।

तोषयन्त्यल्पदानेन वाडवं सागरो यथा ॥ २६ ॥

तथा च।

25

यो दुर्बलोऽणूनि याच्यमानो बलीयसा यच्छिति नैव साझा । प्रयच्छते नैव च दुर्श्यमानं तथा च।

सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्घ त्यजित पण्डितः ।

अर्घेन कुरुते कार्यं सर्वनाशो हि दुस्तरः ॥ २८ ॥

न स्वरूपस्य कृते मूरि नाशयेन्मितमान्नरः ।

एतदेव हि पाण्डित्यं यत्स्वरूपाझूरिरक्षणम्' ॥ २९ ॥

एवं निश्चित्य नित्यमेकैकमादिशति । सोऽपि तं मक्षयित्वा तस्य

परोक्षेऽन्यानिष मक्षयति । अथवा साध्यिदमुच्यते—

'यथा हि मिलिनैर्वह्मैर्यत्रतत्रोपविश्यते । एवं चिलतिवित्तस्तु वित्तरोषं न रक्षति' ॥ ३० ॥ अथान्यदिने तेनापरान्मण्ड्कान्मक्षयित्वा गङ्गदत्तसुतो यमुनादत्तो १० मिक्षतः । तं मिक्षतं ज्ञात्वा गङ्गदत्तस्तारस्वरेण घिग्धिक्प्रलापपरः कथंचिदिष न विरराम । ततः स्वपत्थामिहितः—

'िंक क्रन्दिस दुराक्रन्द खपक्षक्षयकारक । खपक्षस्य क्षये जाते को नस्नाता भविष्यति ॥ ३१ ॥

तद्बापि विचिन्त्यतामात्मनो निष्कमणम्, अस्य वधोपायं च।' अथ 15
गच्छता कालेन सकलमपि कवलितं मण्डूककुलम् । केवलमेको गङ्गद्त्तिष्ठिति । ततः पियदर्शनेन भणितम्—'भो गङ्गद्त्त, वुमुक्षितोऽहम् । निःशेषिताः सर्वे मण्डूकाः तद्दीयतां मे किंचिद्रोजनं
यतोऽहं त्वयात्रानीतः ।' स आह—'भो मित्र, न त्वयात्र
विषये मयावस्थितेन कापि चिन्ता कार्या । तद्यदि मां प्रेषयसि ततो-20
ऽन्यक्पस्थानपि मण्डूकान्विश्वास्थात्रानयामि ।' स आह—'मम तावत्वममक्ष्यो त्रातृस्थाने । तद्यदेवं करोषि तत्सांप्रतं पितृस्थाने भवसि ।
तदेवं क्रियताम्' इति । सोऽपि तदाकण्यारघष्टघाटिकामाश्रित्य विविघदेवतोपकल्पितपूजोपचायितस्तस्थात्क्रूपाद्विनिष्कान्तः । प्रियदर्शनोऽपि
तदाकाङ्क्षया तत्रस्थः प्रतीक्षमाणितष्ठिति । अथ चिरादनागते 25
गङ्गदेवे प्रियदर्शनोऽन्यकोटरिनवासिनीं गोघामुवाच—'भद्रे, क्रियतां
स्तोकं साहाय्यम् । यतश्चिरपरिचितस्ते गङ्गदत्तः । तद्गत्वा तत्सकाशं
कुत्रचिज्ञलाशयेऽन्विष्य मम संदेशं कथय । येनागम्यतामेकाकिनापि
भवताम्द्वतत्तारं, यद्मन्ये सम्बद्धका नाग्रस्क्रिति । अहं त्वया विना नात्र

वस्तुं शक्तोमि । तथा यद्यहं तव विरुद्धमाचरामि तत्सुकृतमन्तरे मया विघृतम् ।' गोधापि तद्वचनाद्गङ्गदत्तं द्वततरमन्विष्याह—'भद्र गङ्ग-दत्त, स तव सुद्धस्प्रियदर्शनस्तव मार्गं समीक्षमाणस्तिष्ठति । तच्छीप्र-मागम्यतामिति । अपरं च तेन तव विरुद्धकरणे सुकृतमन्तरे इ धृतम्। तन्निःशङ्केन मनसा समागम्यताम्।' तदाकण्यं गङ्गदत्त आह—

> 'बुमुक्षितः किं न करोति पापं क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति । आख्याहि मद्रे प्रियदर्शनस्य

न गङ्गदत्तः पुनरेति कूपम् ॥ ३२ ॥'

10 एवमुक्त्वा स तां विसर्जयामास ॥ तद्भो दुष्टजलचर, अहमपि गङ्ग-दत्त इव त्वद्भृहे न कथंचिदपि यास्यामि ।' तच्छुत्वा मकर आह— 'मो मित्र, नैतद्युज्यते । सर्वथैव मे कृतन्नतादोषमपनय महहागमनेन । अथवात्राहमनशनात्राणत्यागं तवोपरि करिष्यामि ।' वानर आह— 'मूढ, किमहं लम्बकर्णो मूर्कः । दृष्टापायोऽपि स्वयमेव तत्र गत्वा-15 त्मानं व्यापादयामि ।

आगतश्च गतश्चैव दृष्ट्वा सिंहपराक्रमम् । अकर्णहृदयो मूर्खो यो गत्वा पुनरागतः'॥ ३३॥ मकर आह—'भद्र, स को रुम्बकर्णः। कथं दृष्टापायोऽपि मृतः। तन्मे निवेद्यताम्।' वानर आह—

<sub>20</sub> कथा २।

किसिश्चिद्वनोद्देशे कराळकेसरो नाम सिंहः प्रतिवसित सा । तस्य च धूसरको नाम शृगाळः सदैवानुयायी परिचारकोऽस्ति । अध कदाचित्तस्य हिस्तिना सह युध्यमानस्य शरीरे गुरुतराः प्रहाराः संजाताः, यैः पदमेकमि चिलतुं न शकोति । तस्याचळनाच धूसरकः श्रुत्काः थ्रुमकण्ठो दौर्वल्यं गतः । अन्यसिन्नहिन तमवोचत्—'स्नामिन्, वुमुक्षया पीढितोऽहं पदात्पदमि चिलतुं न शकोमि । तत्कथं ते शुश्रूषां करोमि ।' सिंह आह—'मोः गच्छ । अन्वेषय किंवि त्सन्तम्, येनेमामवस्थां गतोऽपि व्यापादयामि ।' तदाकण्यं शृगाळी व्यापादयामि ।' तदाकण्यं शृगाळी व्यापादयामि । तत्कथं निकास स्वापादयामि । तदाकण्यं शृगाळी व्यापादयामि । व्यापादयामि । व्यापादयामि । तदाकण्यं शृगाळी व्यापादयामि । व्यापाद

गर्दमस्तडागोपान्ते प्रविरलदूर्वाङ्करान्कच्छ्रादास्वादयन्दृष्टः । ततश्च समीपवर्तिना मूत्वा तेनामिहितः—'माम, नमस्कारोऽयं मदीयः संगाव्यताम् । चिरादृष्टोऽसि । तत्कथय किमेवं दुर्वछतां गतः । स आह—'भो भगिनीपुत्र, किं कथयामि । रजकोऽतिनिर्दयोऽ-तिभारेण मां पीडयति । घासमुष्टिमपि न प्रयच्छति । केवळं 5 दूर्वाङ्करान्धूलिमिश्रितान्मक्षयामि । तत्कुतो मे शरीरे पुष्टिः ।' शृगा-ल आह--'माम, यद्येवं तदस्ति मरकतसदृशयप्रायो नदीसनाथो रमणीयतरः प्रदेशः । तत्रागत्य मया सह सुमाषितगोष्ठीसुखमनुभवं-स्तिष्ठ ।' लम्बकर्ण आह—'भो भगिनीसुत, युक्तमुक्तं भवता । परं वयं ग्राम्याः पश्चवोऽरण्यचारिणां वध्याः । तर्हिक तेन भव्यप्रदेशेन'। 10 श्रृगाल आह--'माम, मैवं वद । मद्भुजपञ्जरपरिरक्षितः स देशः। तन्नास्ति कश्चिद्परस्य तत्र प्रवेशः। परमनेनैव दोषेण रजककद्र्थिता-स्तत्र तिस्रो रासभ्योऽनाथाः सन्ति । ताश्च पुष्टिमापन्ना यौवनोत्कटा इदं मामूचुः—'यदि त्वमसाकं सत्यो मातुलसादा किंचिद्रामान्तरं गत्वासाद्योग्यं कंचित्पतिमानय । तद्भें त्वामहं तत्र नयामि ।' अथ 15 शृगारुवचनानि श्रुत्वा कामपीडिताङ्गस्तमवोचत्—'मद्र, यद्येवं तद्ग्रे भव, येनागच्छामि ।' अथवा साध्विद्मुच्यते—

नामृतं न विषं किंचिदेकां मुक्त्वा नितम्बिनीम् । यस्याः सङ्गेन जीव्येत म्रियते च वियोगतः ॥ ३४ ॥

तथा च।

20

यासां नाम्नापि कामः स्यारसंगम् दर्शनं विना ।
तासां दृक्संगमं प्राप्य यन्न द्रवति कौतुकम् ॥ ३५ ॥
त्यानुष्ठिते शृगालेन सह सिंहान्तिकमागतः । सिंहोऽपि व्यथाकुलिन्तिस्तं दृष्ट्या यावत्समुत्तिष्ठति, तावद्रासमः पलायितुमार्व्यवान् । अथ
तस्य पलायमानस्य सिंहेन तलपहारो दृत्तः । स च मन्द्रमाग्यस्य 25
व्यवसाय इव व्यर्थतां गतः । अत्रान्ते शृगालः कोपाविष्टस्तमुवाच—
'मोः, किमवंविधः प्रहारस्ते । यद्भद्मोऽपि तव पुरतो वलाद्भच्छति ।
तत्कथं गजेन सह युद्धं करिष्यसि । तृहृष्टं ते वलम् ।' अथ विलअस्मितं किमहं करोमि । मया न क्रमः

सज्जीकृत आसीत् । अन्यथा गजोऽपि मत्कमाकान्तो न गच्छति। श्रुगाल आह—'अद्याप्येकवारं तवान्तिके तमानेष्यामि । परं त्वया सज्जीकृतक्रमेण स्थातव्यम् ।' सिंह आह—'भद्र, यो मां प्रत्यक्षं दृष्ट्वा गतः स पुनः कथमत्रागमिष्यति । तदन्यत्किमपि <sup>5</sup>सत्त्वमंन्विष्यताम् ।' शृगाल आह—'किं तवानेन व्यापारेण। त्वं केवरुं सज्जितकमस्तिष्ठ ।' तथानुष्ठिते शृगालोऽपि यावद्रासममा-र्गेण गच्छति, तावत्तत्रैव स्थाने चरन्द्रष्टः । अथ शृगारुं दृष्ट्रा रासमः प्राह—'भो भगिनीसुत, शोभनस्थाने त्वयाहं नीतः। द्राब्यृत्युवशं गतः । तत्कथय किं तत्सत्त्वम् , यस्यातिरौद्रवज्रसदृशकरप्रहारादृहं 10 मुक्तः ।' तच्छुत्वा प्रहसञ्थागळ आह—'भद्र, रासभी त्वामायान्तं दृष्ट्या सानुरागमालिङ्गितुं समुत्थिता । त्वं च कातरत्वान्नष्टः । सा पुनर्न शक्ता त्वां विना स्थातुम् । तया तु नश्यतस्तेऽवलम्बनार्थं हस्तः क्षिप्तो नान्यकारणेन । तदागच्छ । सा त्वत्क्वते प्रायोपवेशनो-पविष्टा तिष्ठति । एतद्वदति—'यह्नम्बकर्णो यदि मे भर्ता न भवति 15 तद्हमसौ जले वा प्रविशामि । पुनस्तस्य वियोगं सोढुं न शक्तोमिं इति । तत्प्रसादं कृत्वा तत्रागम्यताम् । नो चेत्तव स्त्रीहत्या भवि-प्यति । अपरं भगवान्कामः कोपं तवोपरि करिप्यति । उक्तं च-स्त्रीमुद्रां मकरध्वजस्य जयिनीं सर्वीर्थसंपत्करीं

ये मूढाः प्रविहाय यान्ति कुिषयो मिध्याफलान्वेषिणः।

20 ते तेनैव निह्त्य निर्दयतरं नमीकृता मुण्डिताः

केचिद्रक्तपटीकृताश्च जटिलाः कापालिकाश्चापरे' ॥ ३६॥ अथासौ तद्वचनं श्रद्धेयतया श्रुत्वा भूयोऽपि तेन सह प्रस्थितः। अथवा साध्वदमुच्यते—

· अ जानन्नपि नरो दैवात्प्रकरोति विगर्हितम् ।

'पाप, किमिदमनुचितं कर्म समाचरितम् । यत्कर्णहृदयमक्षणेनायमु-च्छिष्टतां नीतः ।' श्वगालः सिवनयमाह—'स्नामिन्, मा मैवं वद । यत्कर्णहृद्वयरहितोऽयं रासम आसीत्, तेनेहागत्य त्वामवलोक्य स्योऽप्यागतः ।' अथ तद्वचनं श्रद्धेयं मत्वा सिंहस्तेनैव सह संविमज्य निःशङ्कितमनास्तं भक्षितवान् । अतोऽहं त्रवीमि—'आगतश्च गतश्चेव' 5 इति । तन्मूर्स, कपटं कृतं त्वया । परं युधिष्ठिरेणेव सत्यवचनेन विनाशितम् । अथवा साध्वदमुच्यते—

> 'सार्थमुत्स्रज्य यो दम्भी सत्यं ब्रूते सुमन्दघीः । स सार्थाद्भरयते नूनं युधिष्ठिर इवापरः' ॥ ३८॥

मकर आह—'कथमेतत्।' स आह—

10

#### कथा ३।

कसिंश्चिद्धिद्धित्वेष्ठाने कुम्भकारः प्रतिवसति स । स कदाचित्प-मादादर्धभम्मघटखर्परतीक्ष्णात्रस्योपरि महता वेगेन धावन्यतितः । ततः खर्परकोट्या पाटितल्लाटो रुधिरप्लावितततुः कृच्ल्रादुत्थाय साश्रयं गतः । ततश्चापथ्यसेवनात्स प्रहारस्तस्य करारुतां गतः कृच्छ्रेण 15 नीरोगतां नीतः । अथ कदाचिहुर्मिक्षपीडिते देशे स कुम्मकारः श्चत्क्षामकण्ठः कैश्चिद्राजसेवकैः सह देशान्तरं गत्वा कस्यापि राज्ञः सेवको वमूव । सोऽपि राजा तस्य छलाटे विकरालं प्रहारक्षतं दृष्ट्या चिन्तयामास- 'यद्वीरः पुरुषः कश्चिदयम् । नूनं तेन रुलाटपट्टे संमुखप्रहारः । अतस्तं संमानादिभिः सर्वेषां राजपुत्राणां मध्ये 20 विशेषप्रसादेन पश्यति सा। तेऽपि राजपुत्रास्तस्य तं प्रसादातिरेकं. पर्यन्तः परमीर्प्याधर्मे वहन्तो राजभयात्र किंचिदूचुः । अथान्यस्म-त्रहनि तस्य मूपतेर्वीरसंभावनायां क्रियमाणायां विग्रहे समुपस्थिते प्रकल्प्यमानेषु गजेषु संनद्यमानेषु वाजिषु योघेषु प्रगुणीकियमा-णेषु तेन मूसुजा स कुम्मकारः प्रस्तावानुगतं पृष्टो निर्जने—'भो 25 राजपुत्र, किं ते नाम। का च जातिः। कस्मिन्संग्रामे पहारोऽयं ते ल्लाटे लगः।' स आह—'देव, नायं शस्त्रप्रहारः। युषिष्ठिराभिषः कुलालोऽहं पकृत्या । मद्गेहेऽनेकलर्पराण्यासन् । अथ कदाचिन्मद्यपानं कृत्वा तिर्गतः मधावन्वर्परोपरि पतितः। तस्य प्रहारविकारोऽयं मे ल्लाट एवं विकरालतां गतः ।' तदाकण्यं राजा सत्रीडमाह—'अहो, विश्वतोऽहं राजपुत्रानुकारिणानेन कुलालेन । तद्दीयतां द्रागेतस्य चन्द्रार्धः।' तथानुष्ठिते कुम्भकार आह—'मा मैवं कुरु । पश्य मे रणे हस्त-लाघवम्।' राजा प्राह—'मोः, सर्वगुणसंपन्नो भवान्। तथापि गम्य- वताम्। उक्तं च—

शूरश्च कृतविद्यश्च दर्शनीयोऽसि पुत्रक । यस्मिन्कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते' ॥ ३९॥ कुलाल आह—'कथमेतत् ।' राजा कथयति—

कथा ४।

10 किसिश्चिदुद्देशे सिंहदम्पती प्रतिवसतः सा। अथ सिंही पुत्रद्व-यमजीजनत्। सिंहोऽपि नित्यमेव मृगान्व्यापाद्य सिंह्ये ददाति। अथान्यसिन्नहिन तेन किमिप नासादितम्। येन अमतोऽपि तस्य रिवरस्तं गतः। अथ तेन स्वगृहमागच्छता श्वगालशिशुः प्राप्तः। स च वालकोऽयमित्यवघार्य यह्नेन दंष्ट्रामध्यगतं कृत्वा सिंह्ये जीवन्त-15 मेव समर्पितवान्। ततः सिंह्याऽभिहितम्—'भोः कान्त, त्वयानीतं किंचिदसाकं भोजनम्।' सिंह आह—'प्रिये, मयाद्यैनं श्वगालशिशुं परित्यज्य न किंचित्सत्त्वमासादितम्। स च मया बालोऽयमिति मत्वा न व्यापादितो विशेषात्स्वजातीयश्च। उक्तं च—

स्रीविप्रलिङ्गिबालेषु प्रहर्तव्यं न कर्हिचित्।

20 प्राणत्यागेऽपि संजाते विश्वस्तेषु विशेषतः ॥ ४०॥ इदानीं त्वमेनं मक्षयित्वा पथ्यं कुरु। प्रभातेऽन्यत्किचिदुपार्जियप्यामि'। सा प्राह—'मोः कान्त, त्वया बालकोऽयं विचिन्त्य न हतः। तत्कन्थमेनमहं खोदरार्थे विनाशयामि। उक्तं च—

अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते ।

25 न च कृत्यं परित्याज्यमेष धर्मः सनातनः ॥ ४१ ॥
तस्मान्ममायं तृतीयः पुत्रो मविष्यति ।' इत्येवमुक्त्वा तमपि खल्तनः
क्षीरेण परां पुष्टिमनयत् । एवं ते त्रयोऽपि शिशवः परस्परमञ्चातजाः
तिविशेषा एकाचारविहारा बाल्यसमयं निर्वाहयन्ति । अथ कदाविः

CC-0 सत्र बने अमन्नरण्यमनः समायातः । ते हृद्वा निर्वे द्वावि

कुपिताननौ तं प्रति प्रचलितौ यावत्, तावत्तेन शृगालस्तेनाभिहि-तम्—'अहों, गजोऽयं युष्मत्कुलशत्तुः । तन्न गन्तव्यमेतस्याभिमु-खम्।' एवमुक्त्वा गृहं प्रधावितः। तावपि ज्येष्ठवान्धवभङ्गानिरु-त्साहतां गतौ । अथवा साध्विदमुच्यते—

एकेनापि सुधीरेण सोत्साहेन रणं प्रति । 5 सोत्साहं जायते सैन्यं भग्ने भङ्गमवाग्नुयात् ॥ ४२ ॥ तथा च ।

अत एव हि वाञ्छन्ति भूपा योघान्महावछान् ।
शूरान्वीरान्कृतोत्साहान्वर्जयन्ति च कातरान् ॥ ४३ ॥
अथ तौ द्वाविप गृहं प्राप्य पित्रोरम्रतो विहसन्तौ ज्येष्ठमातृचेष्टित-10
मूचतुः । यथा गजं हृष्ट्वा दूरतोऽपि नृष्टः । सोऽपि तदाकर्ण्य कोपाविष्टमनाः प्रस्फुरिताघरपछ्ठवस्ताम्रकोचनिश्वशिखां भृकुटिं कृत्वा
तौ निर्मर्सयन्परुषतरवचनान्युवाच । ततः सिंद्येकान्ते नीत्वा
प्रवोधितोऽसौ—'वत्स, मैवं कदाचिज्जल्प । मवदीयलघुम्रातरावेतौ ।'
अथासौ प्रभूतकोपाविष्टस्तामुवाच—'किमहमेताभ्यां शौर्येण रूपेण 15
विद्याभ्यासेन कौशलेन वा हीनो येन मामुपहसतः । तन्मयावश्यमेतौ व्यापादनीयौ ।' तदाकर्ण्य सिंही तस्य जीवितमिच्छन्त्यन्तविहस्य
प्राह—

'शूरोऽसि कृतिवद्योऽसि दर्शनीयोऽसि पुत्रक ।
यिसन्कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते ॥ १४ ॥ 20
तत्सम्यक्ष्मणु । वत्स, त्वं शृगालीसुतः कृपया मया स्वस्तनक्षीरेण
पुष्टिं नीतः । तद्यावदेतौ मत्पुत्रौ शिशुत्वात्त्वां शृगालं न जानीतः,
तावहुततरं गत्वा स्वजातीयानां मध्ये भव । नो चेदाभ्यां हतो मृत्युपृथं समेष्यिस ।' सोऽपि तद्वचनं श्रुत्वा भयव्याकुलमनाः शनैः
शनैरपसृत्य स्वजात्या मिलितः । तस्मात्त्वमि यावदेते राजपुत्रास्त्वां 25
कुलालं न जानन्ति, तावहुततरमपसर । नो चेदेतेषां सकाशाद्विडम्बनां
प्राप्य मरिष्यिस ।' कुलालोऽपि तदाकण्यं सत्वरं प्रनष्टः । अतोऽहं
व्रवीमि—'सार्थमुत्सुज्य यो दम्भी' इति ॥ विद्यूर्ष, यत्त्वया
स्वियोऽर्थ एतत्कार्यमनुष्ठातुमार्क्यम् । न हि स्वीणां कथंचिद्विश्वासस्वयान्त्वेत्व्याम्वज्ञातं इत्रिक्तार Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

यद्र्ये खकुलं त्यक्तं जीवतार्घं च हारितम् । सा मां त्यजित निःखेहा कः स्त्रीणां विश्वसेन्नरः' ॥ १५॥ मकर आह—'कथमेतत् ।' वानर आह—

## कथा ५।

अस्ति करिंगश्चिद्धिष्ठाने कोऽपि ब्राह्मणः । तस्य च मार्या प्राणेभ्योऽप्यतिप्रियासीत् । सापि प्रतिदिनं कुटुम्वेनं सह कल्हं कुर्वाणा न विश्राम्यति । सोऽपि ब्राह्मणः कल्हमसहमानो भार्यावात्स-ल्यात्लकुटुम्बं परित्यज्य ब्राह्मण्या सह विप्रकृष्टं देशान्तरं गतः। अथ महाटवीमध्ये ब्राह्मण्यामिहितः—'आर्यपुत्र, तृष्णा मां वाघते। 10 तदुद्कं काप्यन्वेषय ।' अथासौ तद्वचनानन्तरं यावदुद्कं गृहीता समागच्छति, तावत्तां मृतामपश्यत् । अतिवल्लभतया विषादं कुर्व-न्यावद्विरूपति, तावदाकारो वाचं शृणोति । तथा हि-'यदि ब्राह्मण, त्वं सकीयजीवितस्यार्धं ददासि ततस्ते जीवति ब्राह्मणी'। तच्छुत्वा ब्राह्मणेन शुचीम्य तिस्रमिवीचामिः सजीवितार्धं दत्तम्। 15 वाक्सममेव च ब्राह्मणी जीविता सा । अथ तौ जलं पीत्वा वनफ-लानि भक्षयित्वा गन्तुमारब्यौ । ततः क्रमेण कस्यचित्रगरस्य पुष्पवाटिकां प्रविश्य ब्राह्मणो मार्याममिहितवान्—'मद्रे, यावदहं मोजनं गृहीत्वा समागच्छामि तावदत्र त्वया स्थातव्यम् ।' इत्यमि-घाय ब्राह्मणो नगरमध्ये जगाम । अथ तस्यां पुष्पवाटिकायां पङ्गर-20 रघट्टं खेलयन्दिव्यगिरा गीतमुद्गिरति । तच श्रुत्वा कुसुमेषुणार्दितया ब्राह्मण्या तत्सकाशं गत्वामिहितम्—'भद्र, यहिं मां न कामयसे, तन्मत्सक्ता स्त्रीहत्या तव भविष्यति ।' पङ्गुरव्रवीत्—'किं व्यापि-प्रस्तेन मया करिष्यसि ।' सात्रवीत्—'किमनेनोक्तेन । अवस्यं त्वया सह मया संगमः कर्तव्यः ।' तच्छुत्वा तथा कृतवान् । सुरता-25 नन्तरं सात्रवीत्—'इतः प्रभृति यावज्जीवं मयात्मा भवते दत्तः। इति ज्ञात्वा भवानप्यसाभिः सहागच्छतु।' सोऽत्रवीत्—'एवमस्तु'। अथ ब्राह्मणो मोजनं गृहीत्वा समागत्य तया सह मोक्तुमारव्यः। साववीत्-'एष पङ्गर्वुसक्षितः । तदेतस्यापि कियन्तमपि ग्रासं देहि' इति । तथानुष्ठिते ब्राह्मण्यामिहितम्—'ब्राह्मण, सहायहीन-०० अास्त्वं अयदा∨आमाम्लरं वाच्छासि, भ्तत्वा मिमी खं चर्चने सहि।यो डिविं का नीसित । तदेनं पङ्गं गृहीत्वा गच्छावः ।' सोऽत्रवीत्—'न शक्तोम्यात्मानमप्या-त्मना वोढुम् । किं पुनरेनं पङ्गुम् ।' साव्रवीत्—'पेटाभ्यन्तरस्थमेन-महं नेष्यामि ।' अथ तत्कृतकवचनव्यामोहितचित्तेन तेन प्रतिपन्नम्। तथानुष्ठितेऽन्यसिन्दिने कूपोपकण्ठे विश्रान्तो ब्राह्मणस्तया च पङ्गु-पुरुषासक्तया संपेर्य कूपान्तः पातितः । सापि पङ्गं गृहीत्वा कर्सि- 5 श्चित्रगरे प्रविष्टा । तत्र शुल्कचौर्यरक्षानिमित्तं राजपुरुषैरितस्ततो अमद्भिस्तन्मस्तकस्था पेटा दृष्टा वलादाच्छिद्य राजामे नीता। राजा च यावत्तामुद्धाटयति, तावत्तं पङ्कं ददर्श । ततः सा ब्राह्मणी विरूपं कुर्वती राजपुरुषानुपदमेव तत्रागता । राज्ञा पृष्टा—'को वृत्तान्तः' इति । सात्रवीत्—'ममैष भर्ता व्याधिवाधितो दायादसम्हैरुद्वेजितो 10 मया खेह्व्याकुलितमानसया शिरसि कृत्वा भवदीयनगर आनीतः'। तच्छुत्वा राजाव्रवीत्—'ब्राह्मणि, त्वं मे भगिनी । त्रामद्वयं गृहीत्वा भर्ता सह भोगान्मुझाना सुखेन तिष्ठ ।' अथ स ब्राह्मणो दैववशा-त्केनापि साधुना कूपादुत्तारितः परिश्रमंस्तदेव नगरमायातः। तया दुष्टभार्यया दृष्टो राज्ञे निवेदितः—'राजन्, अयं मम भर्तुर्वेरी 15 समायातः ।' राज्ञापि वय आदिष्टः । सोऽन्नतीत्-'देव, अनया मम सक्तं किंचिद्वृहीतमस्ति । यदि त्वं घर्मवत्सरुः तद्दापय ।' राजा-ज़वीत्—'भद्रे, यत्त्वयास्य सक्तं किंचिद्वहीतमस्ति तत्समर्पय।' सा प्राह—'देव, मया न किंचिद्वृहीतम् ।' ब्राह्मण आह—'यन्मया त्रिवाचिकं खजीवितार्धं दत्तम्, तद्देहि' । अथ सा राजमयात्त्रैव 20 'त्रिवाचिकमेव जीवितार्घमनेन दत्तम्'इति जल्पन्ती प्राणैर्विमुक्ता। ततः सविस्मयं राजाव्रवीत्—'किमेतत्' इति । त्राह्मणेनापि पूर्ववृत्तान्तः सकलोऽंपि तसै निवेदितः । अतोऽहं ब्रवीमि — 'यद्थें सकुलं त्यक्तम्' इति ॥ वानरः पुनराह—'साघु चेदमुपाख्यानकं श्रूयते—

'न किं दबान किं कुर्यात्स्नीमिरभ्यर्थितो नरः। अनश्वा यत्र हेषन्ते शिरः पर्वणि मुण्डितम्'॥ ४६॥ मकर आह—'कथमेतत्।' वानरः कथयति—

कथा ६।

तपादपीठः शरच्छशाङ्किरणिनर्मछयशाः समुद्रपर्यन्तायाः पृथिव्या
भर्ता नन्दो नाम राजा। तस्य सर्वशास्त्राचिगतसमस्ततत्त्वः सिन्नो
वररुचिर्नाम। तस्य च प्रणयकछहेन जाया कुपिता। सा चातीव
वछमानेकप्रकारं परितोष्यमाणापि न प्रसीदिति। ब्रवीति च
5 मर्ता—'भद्रे, येन प्रकारेण तुष्यिस तं वद। निश्चितं करोमि।'
ततः कथंचित्तयोक्तम्—'यदि शिरो मुण्डयित्वा मम पादयोविंपतिस, तदा प्रसादामिमुखी भवामि।' तथानुष्ठिते प्रसन्नासीत्।
अथ नन्दस्य मार्थापि तथैव रुष्टा प्रसाद्यमानापि न तुष्यिति।
तेनोक्तम्—'भद्रे, त्वया विना मुहूर्तमपि न जीवामि। पादयोः
तव पृष्ठे समारुद्ध त्वां धावयामि। धावितस्तु यद्यश्ववद्भेषसे, तदा
प्रसन्ना भवामि।' राज्ञापि तथैवानुष्ठितम्। अथ प्रभातसये समायामुपविष्टस्य राज्ञः समीपे वररुचिरायातः। तं च दृष्ट्वा राजा पप्रच्छ
'मो वररुचे, किं पर्वणि मुण्डितं शिरस्त्वया।' सोऽब्रवीत्—

15 'न किं दद्यान्न किं कुर्यात्स्नीमिरभ्यर्थितो नरः ।
अनश्वा यत्र हेषन्ते शिरः पर्वणि मुण्डितम्' ॥ ४७ ॥
तद्भो दुष्टमकर, त्वमपि नन्दवररुचिवत्स्नीवश्यः । ततो भद्र, आगतेन त्वया मां प्रति वधोपायप्रयासः प्रारब्धः, परं स्ववाग्दोषेणैव
पकटीमूतः । अथवा साध्विदमुच्यते—

20 वात्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिकाः । बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनं सर्वार्थसाधनम् ॥ ४८॥

तथा च।

25

सुगुप्तं रक्ष्यमाणोऽपि दर्शयन्दारुणं वपुः । व्याघ्रचर्मप्रतिच्छन्नो वाकृते रासमो हतः' ॥ ४९ ॥ मकर आह—'कथमेतत् ।' वानरः कथयति—

#### कथा ७।

कसिंश्चिदिष्ठाने गुद्धपटो नाम रजकः प्रतिवसति स । तस्य CC-0. कि. गर्दभ ra एकोडस्ति lection सीडपि घासीमावदितिदुवेलता गर्तः । अथ तेन रजकेनाटन्यां परिश्रमता मृतन्याच्चो हृष्टः । चिन्तितं च—'अहो, शोभनमापतितम् । अनेन न्याच्चर्मणा प्रतिच्छाद्य रासमं रात्रौ यवक्षेत्रेषूत्सक्ष्यामि । येन न्याच्च मत्वा समीपवर्तिनः क्षेत्रपाला एनं न निष्कासियण्यन्ति । तथानुष्ठिते रासमो यथेच्छया यवमक्षणं करोति । प्रत्यूषे म्योऽपि रजकः स्वाच्चयं नयति । एवं उ गच्छता कालेन स रासमः पीवरतनुर्जातः कृच्छाद्धन्यनस्थानमपि नीयते । अथान्यसिन्नहृनि स मदोद्धतो दूराद्रासमीशन्दमश्चणोत् । तच्छ्वणमात्रेणैव स्वयं शन्द्रियुत्तमरन्यः । अथ ते क्षेत्रपाला रासमोऽयं न्याघ्वर्मप्रतिच्छन्न इति ज्ञात्वा लगुडशरपाषाणप्रहारैस्तं न्यापादितवन्तः । अतोऽहं त्रवीमि—'सुगुतं रक्ष्यमाणोऽपि' इति । 10 अथैवं तेन सह वदतो मकरस्य जलचरेणैकेनागत्यामिहितम्—'भो मकर, त्वदीया मार्यानशनोपविष्टा त्विय चिरयति प्रणयामिमवाद्विपन्ना ।' एवं तद्वज्ञपातसहशवचनमाकण्यातीव न्याकुलितहृद्यः प्रलप्तिने चकार—'अहो, किमिदं संजातं मे मन्द्भाग्यस्य । उक्तं च—

माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी । अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम् ॥ ५० ॥

तिनमत्र, क्षम्यताम् । मया तेऽपराघः कृतः । संप्रत्यहं तु स्त्रीवियो-गाद्धैश्वानरप्रवेशं करिष्यामि ।' तच्छुत्वा वानरः प्रहसन्प्रोवाच— 'भोः, ज्ञातो मया प्रथममेव यत्त्वं स्त्रीवश्यः स्त्रीजितस्य । सांप्रतं च प्रत्ययः संजातः । तन्मूढ, आनन्देऽपि जाते त्वं विषादं गतः । ताद्द-20 म्मार्थायां मृतायामुत्सवः कर्तुं युज्यते । उक्तं च यतः—

या भार्या दुष्टचारित्रा सततं कल्हिपिया ।
भार्यारूपेण सा ज्ञेया विदम्बैर्दारुणा जरा ॥ ५१ ॥
तसात्सर्वप्रयत्नेन नामापि परिवर्जयेत् ।
स्त्रीणामेह हि सर्वासां य इच्छेत्सुखमात्मनः ॥ ५२ ॥
यदन्तस्तन्न जिह्वायां यज्जिह्वायां न तद्वहिः ।
यद्वहिस्तन्न कुर्वन्ति विचित्रचरिताः स्त्रियः ॥ ५३ ॥
के नाम न विनश्यन्ति मिथ्याज्ञानान्नितम्बनीम् ।

CC-0. Prof. रूम्झां vया उपसापिन्ति व्दीपाधां शब्दमा त्रुशा वीष्ट्र अप्रतिवार्व USA

25

अन्तर्विषमया ह्येता विहिश्चैव मनोरमाः ।

गुज्जाफलसमाकाराः स्वमावादेव योषितः ॥ ५५ ॥

ताडिता अपि दण्डेन श्रह्मेरिप विखण्डिताः ।

न वशं योषितो यान्ति न दानैर्न च संस्तवैः ॥ ५६ ॥

आसां ताविकमन्येन दौरात्म्येनेह योषिताम् ।

विभ्रतं स्रोदरेणापि प्रन्ति पुत्रं स्वकं रुषा ॥ ५७ ॥

रूक्षायां खेहसद्भावं कठोरायां सुमादवम् ।

नीरसायां रसं वालो वालिकायां विकल्पयेत्'॥ ५८ ॥

मकर आह—'मो चित्र, अस्त्वेतत् । परं किं करोमि । ममानर्थ
गिद्रयमेतत्संजातम् । एकस्तावद्गृहमङ्गः, अपरस्त्वद्विधेन मित्रेण सह
चित्तविश्लेषः । अथवा मवत्येवं दैवयोगात् । उक्तं च यतः—

यादृशं मम पाण्डित्यं तादृशं द्विगुणं तव ।

नाम्जारो न मर्ता च किं निरीक्षसि निमके' ॥ ५९ ॥

वानर आह—'कथमेतत् ।' मकरोऽव्रवीत्—

कथा ८। 15 कसिंश्चिद्धिष्ठाने हालिकदम्पती प्रतिवसतः सा । सा च हालि-कमार्या पत्युर्वद्भगावात्सदैवान्यचित्ता न कथंचिद्वहे स्थैर्यमालम्बते । केवलं परपुरुषानन्वेषमाणा परिश्रमति । अथ केनचित्परविचापहार-केण घूर्तेन सा लक्षिता विजने भोक्ता च- 'सुभगे, मृतभायींऽहम्। 20 त्वद्दर्शनेन सारपीडितश्च । तद्दीयतां मे रतिदक्षिणा ।' ततस्तयामि-हितम्-भोः सुभग, यद्येवं तदस्ति मे पत्युः प्रमूतं धनम् । स च वृद्धत्वात्प्रचलितुमप्यसमर्थः । ततस्तद्धनमादायाहमागच्छामि । येन न्त्रया सहान्यत्र गत्वा यथेच्छया रतिसुखमनुभविष्यामि ।' सोऽब-वीत्—'रोचते मह्ममप्येतत् । तत्प्रत्यूषेऽत्र स्थाने शीघ्रमेव समाग-26 न्तव्यम्, येन शुभतरं किंचिन्नगरं गत्वा त्वया सह जीवलोकः सफ-लीकियते ।' सापि 'तथा' इति पतिज्ञाय प्रहसितवद्ना स्वगृहं गत्वा रात्री प्रसुसे भर्तरि सर्व वित्तमादाय प्रत्यूषसमये तत्कथितस्थानमुपा-द्रवत् । घूर्तोऽपि तामग्रे विधाय दक्षिणां दिशमाश्रित्य सत्वरगतिः ८८-मिस्यतःवा व एवं Shसयोत्रिक्षतायों जेमद्वयमात्रिणां प्रतः by की चिन्नदाण सिर्ध-

पस्थिता । तां दृष्ट्वा धूर्तश्चिन्तयामास—'किमहमनया यौवनप्रान्ते वर्तमानया करिप्यामि । किंच कदाप्यस्याः पृष्ठतः कोऽपि समेष्यति, तन्मे महाननर्थः स्यात् । तत्केवल्रमस्या वित्तमादाय गच्छामि ।' इति निश्चित्य तामुवाच-'प्रिये, सुदुस्तरेयं महानदी । तदहं द्रव्यमानं पारे धृत्वा समागच्छामि । ततस्त्वामेकाकिनीं खप्रष्ठमारोप्य सुखेनो-5 त्तारियप्यामि ।' सा पाह—'सुभग, एवं क्रियताम् ।' इत्युक्त्वाऽरोष-वित्तं तसै समर्पयामास । अथ तेनाभिहितम्—'मद्रे, परिघानाच्छा-दनवस्त्रमपि समर्पय येन जलमध्ये निःशङ्का त्रजसि । तथानुष्ठिते घूर्तो वित्तं वस्त्रयुगलं चादाय यथाचिन्तितविषयं गतः। सापि कण्ठनिवेशि-तहस्तयुगला सोद्वेगा नदीपुलिनदेश उपनिष्टा यावतिष्ठति, तावदेत-10 सिन्नन्तरे काचिच्छृगालिका मांसपिण्डगृहीतवदना तत्राजगाम । आगत्य च यावत्पश्यति, तवान्नदीतीरे महान्मत्सः सिललानिष्कम्य वहिःस्थित आस्ते । एतं च दृष्ट्वा सा मांसिपण्डं समुत्सृज्य तं मत्स्यं प्रत्युपाद्रवत् । अत्रान्तर आकाशादवतीर्य कोऽपि गृष्ठस्तं मांसपिण्ड-मादाय पुनः समुत्पपात । मत्स्योऽपि शृगालिकां दृष्ट्वा नद्यां प्रविवेश । 15 सा शृगालिका व्यर्थश्रमा गृधमवलोकयन्ती तया निमकया सिस-तमभिहिता--

गृष्ठेणापहृतं मांसं मत्स्योऽपि सिलेलं गतः । मत्स्यमांसपरिश्रष्टे किं निरीक्षसि जम्बुके' ॥ ६० ॥ तच्छुत्वा शृगालिका तामपि पतिधनजारपरिश्रष्टां दृष्ट्वा सोपहासमाह— 20

त्वा शृगालिका तामपि पतिघनजारपारम्रष्टा द्वश्व सापहासमाह—— अ 'यादृशं मम् पाण्डित्यं तादृशं द्विगुणं तव ।

नामूजारो न मर्ता च किं निरीक्षसि निमके' ॥ ६१ ॥
एवं तस्य कथयतः पुनरन्येन जल्रचरेणागत्य निवेदितम्—'यदहो,
त्वदीयं गृहमप्यपरेण महामकरेण गृहीतम् ।' तच्छुत्वासावतिदुः तितमनास्तं गृहान्निः सारयितुमुपायं चिन्तयनुवाच—'अहो, पश्यतां मे 25
दैवोपहतत्वम् ।

मित्रं समित्रतां यातमपरं मे प्रिया मृता । गृहमन्येन च व्याप्तं किमद्यापि मित्रप्यति ॥ ६२ ॥

CC-0. Prof. Satyr-Vrat Shassi Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA अथवा युक्तामिद्युच्यत क्षते प्रहारा निपतन्त्यमीक्ष्णमन्नक्षये वर्धति जाठराझिः ।
आपत्सु वैराणि समुद्भवन्ति
वामे विधौ सर्वमिदं नराणाम् ॥ ६३ ॥

5 तिर्कं करोमि । किमनेन सह युद्धं करोमि । किं वा साम्नैव संबोध्य गृहान्निःसारयामि । किं वा मेदं दानं वा करोमि । अथवासुमेव वानरमित्रं पृच्छामि । उक्तं च—

> यः प्रष्ट्वा कुरुते कार्यं प्रष्टव्यान्सिहतान्गुरून् । न तस्य जायते विघ्नः किसंश्चिद्पि कर्मणि' ॥ ६४ ॥

न तस्य जायत विष्ठः कासाश्चदाप कमाण'॥ ६४॥

10 एवं संप्रधार्य म्योऽपि तमेव जम्ब्रुक्षमारूढं किपमप्टच्छत्—'मो

मित्र, पश्य मे मन्दमाग्यताम् । यत्संप्रति गृहमि मे वलवत्तरेण

मकरेण रुद्धम् । तद्द्दं त्वां प्रष्टुमभ्यागतः । कथय किं करोमि ।

सामादीनामुपायानां मध्ये कस्यात्र विषयः'। स आह—'मोः कृतप्त

पापचारिन्, मया निषिद्धोऽपि किं म्यो मामनुसरिस । नाहं तव

15 मूर्वस्योपदेशमि दास्यामि ।' तच्छुत्वा मकरः प्राह—'मो मित्र,

सापराधस्य मे पूर्वस्नेहमनुस्मृत्य हितोपदेशं देहि ।' वानर आह—

'नाहं ते कथयिष्यामि । यद्धार्यावाक्येन मवताहं समुद्दे प्रक्षेमुं नीतः।

तदेव न युक्तम् । यद्यपि भार्या सर्वलोकादिष विश्वभा भवति तथापि

न मित्राणि बान्धवाश्च मार्यावाक्येन समुद्दे प्रक्षिप्यन्ते । तन्मूर्बं,

20 मूढत्वेन नाशस्तव प्रागेव निवेदित आसीत्। यतः।

सतां वचनमादिष्टं मदेन न करोति यः । स विनाशमवामोति घण्टोष्ट्र इव सत्वरम्' ॥ ६५ ॥ मकर आह—'कथमेतत् ।' सोऽन्नवीत्—

कथा ९।

्र किसिश्चिद्धिष्ठान उज्ज्वलको नाम रथकारः प्रतिवसित सा । स चातीव दारिद्योपहृतश्चिन्तितवान्—'अहो, धिगियं दिद्धतासाद्वृहे । यतः सर्वोऽिप जनः स्वकर्मणैव रतस्तिष्ठति । असादीयः पुनर्व्यापारो नात्राधिष्ठानेऽईति । यतः सर्वलोकानां CC-0 विर्तिनाञ्चित्रभूमिका Collection, स्विन्तिनी। Distitized by S3 Foundation USE मदीयेन रथकारत्वेन प्रयोजनम् ।' इति चिन्तयित्वा देशान्निष्कान्तः । यावर्तिकचिद्वनं गच्छति तावद्गहराकारवनगहनमध्ये सूर्यास्तमनवे-स्वयूथाद्धष्टां प्रसववेदनया पीड्यमानामुष्ट्रीमपश्यत् । स च दासेरकयुक्तामुट्टीं गृहीत्वा खखानाभिमुखः प्रिष्तः गृह-मासाद्य रज्जुं गृहीत्वां तामुष्ट्रिकां ववन्ध । ततश्च तीक्ष्णं परशुमादाय ६ तस्याः कृते पल्लवानयंनार्थं पर्वतैकदेशे गतः । तत्र च नूतनानि कोम-लानि बहूनि पल्लवानि छित्त्वा शिरसि समारोप्य तस्याअग्रे निचिक्षेप। तया च तानि शनैः शनैर्भक्षितानि । पश्चात्पस्त्रवसक्षणप्रभावाद-हर्निशं पीवरतनुरुष्ट्री संजाता । सोऽपि दासेरको महानुष्ट्रः संजातः । ततः स नित्यमेव दुग्धं गृहीत्वा खकुटुम्वं परिपालयित । अथ रथ-10 कारेण वल्लभत्वाद्दासेरकमीवायां महती घण्टा प्रतिबद्धा । पश्चाद्रथ-कारो व्यचिन्तयत्—'अहो, किमन्यैर्दुष्कृतकर्मभिः, यावन्ममैतसा-देवोष्ट्रीपरिपालनादस्य कुटुम्बस्य भव्यं संजातम् । तत्किमन्येन व्यापा-रेण।' एवं विचिन्त्य गृहमागत्य प्रियामाह—'मद्रे, समीचीनोऽयं व्यापारः । तव संमतिश्चेत्कृतोऽपि धनिकार्तिकचिद्रव्यमादाय मया 15 गुर्जरदेशे गन्तव्यं करुम्प्रहणाय । तावत्त्वयैतौ यन्नेन रक्षणीयो । यावदहमपरामुष्ट्रीं कीत्वा समागच्छामि ।' ततश्च गुर्जरदेशं गत्वोष्ट्रीं गृहीत्वा खगृहमागतः । किं बहुना । तेन तथा कृतं यथा तस्य पचुरा उष्ट्राः करमाश्च संमिलिताः । ततस्तेन महदुष्ट्रयूथं कृत्वा रक्षा-पुरुषो घृतः । तस्य वर्षे प्रति वृत्त्या करभमेकं प्रयच्छति । 20 अन्यचाहर्निशं दुग्धपानं तस्य निरूपितम् । एवं रथकारोऽपि नित्यमेवोष्ट्रीकरभव्यापारं कुर्वन्छुखेन तिष्ठति । अथ ते दासे-रका अधिष्ठानोपवन आहारार्थं गच्छन्ति येंथेच्छया मक्षयित्वा महति सरिस पानीयं पीत्वा सायंतनसमये मन्दं मन्दं लीलया गृहमागच्छन्ति । स च पूर्वदासेरको मदाति-25 रेकात्प्रष्ठ आगत्य मिलति । ततस्तैः कलमैरमिहितम्- अहो, मन्द-मतिरयं दासेरको यथा यूथाइद्रष्टः पृष्ठे खित्वा घण्टां वादयन्नागच्छ-ति । यदि कस्यापि दुष्टसत्त्वस्य मुखे पतिष्यति, तन्नृनं मृत्युमवाप्स-ति । अथ्य तस्य तद्भनं गाहमानस्य कश्चित्सिहो घण्टारवमाकण्यं CC-0! Prof. Salya Vrat Shashi Collection, New Delki, Digitized by S3 Found िण अठे समायातः यावदवळोकयति, तावदृष्ट्रीदासरकाणा यूथे गुळ्ळाति गुळ्ळ एकस्तु पुनः पृष्ठे कीडां कुर्वन्वछरीश्चरन्याविष्ठिति, तावदन्ये दासे-रकाः पानीयं पीत्वा खगृहे गताः । सोऽपि वनान्निष्कम्य याविद्-शोऽवलोकयित, तावन्न कंचिन्मार्गं पश्यित वेत्ति च । यूथाद्भष्टो मन्दं मन्दं वृहच्छब्दं कुर्वन्याविक्यद्द्रं गच्छिति, तावत्तच्छब्दानु-इसारी सिंहोऽपि कमं कृत्वा निमृतोऽग्रे व्यवस्थितः । ततो यावदुष्ट्रः समीपमागतः, तावित्सिहेन लम्भियत्वा श्रीवायां गृहीतो मारितश्च । अतोऽहं ब्रवीमि—'सतां वचनमादिष्टम्' इति ॥ अथ तच्छुत्वा मकरः पाह—'मद्र,

प्राहुः साप्तपदं मैत्रं जनाः शास्त्रविचक्षणाः ।

ात्र मित्रतां च पुरस्कृत्य किंचिद्रक्ष्यामि तच्छृणु ॥ ६६ ॥

उपदेशपदातृणां नराणां हितमिच्छताम् ।

परसिन्निहरूोके च व्यसनं नोपपद्यते ॥ ६७ ॥

तत्सर्वथा कृतन्नस्थापि मे कुरु प्रसादमुपदेशपदानेन । उक्तं च—

उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः।

15 अपकारिषु यः साधुः स साधुः सद्भिरुच्यते' ॥ ६८ ॥ तदाकर्ण्य वानरः प्राह—'भद्र, यद्येवं तर्हि तत्र गत्वा तेन सह युद्धं कुरु । उक्तं च—

हतस्त्वं प्राप्सिसि खर्गं जीवनगृहमथो यशः । युध्यमानस्य ते मावि गुणद्वयमनुत्तमम् ॥ ६९ ॥ उत्तमं प्रणिपातेन शूरं मेदेन योजयेत् । नीचमल्पप्रदानेन समशक्तिं पराक्रमैः'॥ ७० ॥ मकरः प्राह 'कथमेतत् ।' सोऽज्ञवीत्—

## कथा १०।

आसीत्कसिंश्चिद्धनोहेरो महाचतुरको नाम शृगालः । तेन कदा25 चिद्रण्ये खयं मृतो गजः समासादितः । तस्य समन्तात्परिभ्रमति,
परं कठिनां त्वचं मेत्तुं न शकोति । अथात्रावसर इतश्चेतश्च विचरन्कश्चित्सिहस्तत्रैव प्रदेशे समाययौ । अथ सिंहं समागतं दृष्ट्या स क्षितितल्विन्यस्तमौलिमण्डलः संयोजितकर्युगलः स्वित्तर्यस्वाच्याः
पर्वामन्, त्वदीयोऽहं लागुडिकः स्थितस्त्वदर्थे गजिममं रक्षामि । तदेनं मक्षयतु खामी ।' तं प्रणतं दृष्ट्वा सिंहः प्राह—'मोः, नाहम-

वनेऽपि सिंहा मृगमांसमक्षा वुमुक्षिता नैव तृणं चरन्ति । एवं कुलीना व्यसनामिम्ता न नीतिमार्ग परिलङ्घयन्ति ॥ ७१ ॥

न नीतिमार्गे परिरुङ्घयन्ति ॥ ७१ ॥ तत्त्ववेव गजोऽयं मया प्रसादीकृतः ।' तच्छुत्वा शृगारुः सानन्दमाह-

'युक्तमिदं स्नामिनो निजमृत्येषु । उक्तं च यतः—

अन्त्यावस्थोऽपि महान्सामिगुणान्नो जहाति गुद्धतया ।
न श्वेतभावमुज्झित ग्रङ्खः शिखिमुक्तिमुक्तोऽपि' ॥ ७२ ॥
अथ सिंहे गते कश्चिद्धाघः समाययौ । तमपि दृष्ट्वासौ व्यचिन्तयत्—'अहो, एकस्तावहुरात्मा प्रणिपातेनापवाहितः । तत्कथमिदानीमेनमपवाहियण्यामि । नूनं शूरोऽयम् । न खळु मेदं विना साध्यो

भविष्यति । उक्तं च यतः—

न यत्र शक्यते कर्तुं साम्ना दानमथापि वा ।

मेदस्तत्र प्रयोक्तव्यो यतः स वशकारकः ॥ ७३ ॥

किंच सर्वगुणसंपन्नोऽपि मेदेन वध्यते । उक्तं च यतः—

अन्तःस्थेन विरुद्धेन सुवृत्तेनातिचारुणा ।

अन्तर्भिन्नेन संप्राप्तं मौक्तिकेनापि वन्धनम्' ॥ ७४ ॥

एवं संप्रधार्य तस्याभिमुखो मूत्वा गर्वादुन्नतकन्धरः ससंप्रममुवाच— 20

भाम, कथमत्र मवान्मृत्युमुखे प्रविष्टः । येनैष गजः सिंहेन व्यापादितः । स च मामेतद्रक्षणे नियुज्य नद्यां स्नानार्थं गतः । तेन च गच्छता मम समादिष्टम्— 'यदि कश्चिदिह व्याप्रः समायाति, त्वया युगुप्तं ममावेदनीयम् । येन वनमिदं मया निर्व्यांष्ठं कर्तव्यम् ।

यतः पूर्वं व्याष्ट्रिणैकेन मया व्यापादितो गजः शून्ये मक्षयित्वोच्छ-25

ष्टतां नीतः । तहिनादारम्य व्याप्तान्पति प्रकुपितोऽस्ति' । तच्छत्वा

च्यात्रः संत्रस्तस्तमाह—'भो भागिनेय, देहि मे प्राणदक्षिणाम्। CC-0. Prof. Salya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation US त्वया तस्यात्र चिरायायातस्यापि मदीया कापि वार्ता नास्यया।

एकस्तु पुनः पृष्ठे कीडां कुर्वन्वछरीश्चरन्यावतिष्ठति, तावदन्ये दासे-रकाः पानीयं पीत्वा खगृहे गताः । सोऽपि वनानिष्क्रम्य यावहिः शोऽवलोकयति, तावन कंचिन्मार्गं पश्यति वेत्ति च । यूथा झुष्टो मन्दं मन्दं बृहच्छब्दं कुर्वन्याविकयदूरं गच्छति, तावत्तच्छब्दानु-मारी सिंहोऽपि कमं कृत्वा निभृतोऽये व्यवस्थितः । ततो यावदुष्ट्रः समीपमागतः, तावर्तिसहेन लम्भियत्वा श्रीवायां गृहीतो मारितश्च। अतोऽहं ब्रवीमि—'सतां वचनमादिष्टम्' इति ॥ अथ तच्छुत्वा मकरः पाह-- भद्र,

प्राहुः साप्तपदं मैत्रं जनाः शास्त्रविचक्षणाः । मित्रतां च पुरस्कृत्य किंचिद्रक्ष्यामि तच्छृणु ॥ ६६ ॥ 10 उपदेशपदातृणां नराणां हितमिच्छताम् । परिसिन्निहलोके च व्यसनं नोपपद्यते ॥ ६७ ॥ तत्सर्वथा कृतन्नस्यापि मे कुरु प्रसादमुपदेशप्रदानेन । उक्तं च-उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः।

अपकारिषु यः साधुः स साधुः सद्भिरुच्यते' ॥ ६८ ॥ 15 तदाकण्यं वानरः पाह-- भद्र, यद्येवं तर्हि तत्र गत्वा तेन सह युद्धं कुरु । उक्तं च-

हतस्त्वं प्राप्स्यसि स्वर्गं जीवनगृहमथो यशः। युध्यमानस्य ते भावि गुणद्वयमनुत्तमम् ॥ ६९॥ 20 उत्तमं प्रणिपातेन शूरं भेदेन योजयेत्। नीचमल्पप्रदानेन समशक्ति पराक्रमैः' ॥ ७० ॥ मकरः पाह 'कथमेतत्।' सोऽब्रवीत्-

## कथा १०।

आसीत्किसिश्चिद्वनोहेरो महाचतुरको नाम शृगालः । तेन कदा-25 चिदरण्ये खयं मृतो गजः समासादितः । तस्य समन्तात्परिश्रमति, परं कठिनां त्वचं मेत्तुं न शकोति । अथात्रावसर इतश्चेतश्च विचर-न्कश्चित्सिहस्तत्रैव प्रदेशे समाययौ । अथ सिंहं समागतं दृष्ट्वा स क्षितित्रकविन्यस्त्मौलिमण्डलः संयोजितकर्युगळः अस्विनयस्त्रवाच्ड CC-1 Proc Satya Vrat Shastri Collection, New Delini, Disguished गजिममें रक्षामि । स्वामिन् , त्वदीयोऽहं लागुडिकः स्थितस्त्वदर्थे गजिममें रक्षामि ।

10

15

तदेनं भक्षयतु स्तामी ।' तं प्रणतं दृष्ट्वा सिंहः प्राह—'भोः, नाहम-न्येन हतं सत्त्वं कदाचिदपि मक्षयामि । उक्तं च--

> वनेऽपि सिंहा मृगमांसमक्षा बुभुक्षिता नैव तृणं चरन्ति । एवं कुलीना व्यसनामिम्ता

न नीतिमार्ग परिलङ्घयन्ति ॥ ७१ ॥

तत्तवैव गजोऽयं मया प्रसादीकृतः।' तच्छुत्वा शृगारुः सानन्दमाह-'युक्तमिदं स्नामिनो निजमृत्येषु । उक्तं च यतः-

अन्त्यावस्थोऽपि महान्खामिगुणान्नो जहाति शुद्धतया । न श्वेतमावमुज्झति शङ्खः शिखिमुक्तिमुक्तोऽपि' ॥ ७२ ॥

अथ सिंहे गते कश्चिद्याघः समाययौ । तमपि दृष्ट्वासौ व्यचि-न्तयत्—'अहो, एकस्तावद्वरात्मा प्रणिपातेनापवाहितः । तत्कथमिदा-नीमेनमपवाहियण्यामि । नूनं शूरोऽयम् । न खलु मेदं विना साध्यो भविष्यति । उक्तं च यतः

न यत्र शक्यते कर्ते साम्ना दानमथापि वा । मेदस्तत्र प्रयोक्तव्यो यतः स वशकारकः ॥ ७३ ॥ किंच सर्वगुणसंपन्नोऽपि मेदेन वध्यते । उक्तं च यतः-

अन्तः स्थेन विरुद्धेन सुवृत्तेनातिचारुणा । अन्तर्भिन्नेन संप्राप्तं मौक्तिकेनापि वन्धनम्' ॥ ७४ ॥ एवं संप्रधार्य तस्याभिमुखो भूत्वा गर्वादुन्नतकन्घरः ससंप्रममुवाच—20 'माम, कथमत्र भवान्मृत्युमुखे प्रविष्टः । येनैष गजः सिंहेन व्यापा-दितः । स च मामेतद्रक्षणे नियुज्य नद्यां स्नानार्थं गतः । तेन च गच्छता मम समादिष्टम्—'यदि कश्चिदिह व्याघः समायाति, त्वया सुगुप्तं ममावेदनीयम् । येन वनमिदं मया निर्व्याघं कर्तव्यम् । यतः पूर्वं व्याच्रेणैकेन मया व्यापादितो गजः सून्ये मक्षयित्वोच्छि-25 ष्टतां नीतः । तद्दिनादारम्य व्याघान्यति प्रकृपितोऽसि' । तच्छुत्वा च्याघः संत्रस्तस्तमाह्—'भो मागिनेय, देहि मे प्राणदक्षिणास्। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Hell कि पिंध वार्ती माल्येसा alon USA प्वमिष्ठाय सत्वरं पलायांचके । अथ गते व्याघे तत्र कश्चिद्गीषी समायातः । तमिष हृष्ट्वासौ व्यचिन्तयत्—'हृढदंष्ट्रोऽयं चित्रकः । तदस्य पार्श्वादस्य गजस्य यथा चर्मच्छेदो भवति तथा करोमि । एवं निश्चित्य तमप्युवाच—'मो भगिनीसुत, किमिति चिराहृष्टोऽसि । कश्चं च वुभुक्षित इव रुक्ष्यसे । तदितिथिरसि मे । एष गजः सिंहेन हृतस्तिष्ठति । अहं चास्य तदादिष्टो रक्षपारुः। परं तथापि याविसहो न समायाति, तावदस्य गजस्य मांसं भक्षयित्वा तृप्तिं कृत्वा द्वततरं व्रजा ।' स आह—'माम, यद्येवं तन्न कार्यं मे मांसाशनेन, यतः 'जीवन्नरो भद्रशतानि पश्यित' । उक्तं च—

10 यच्छक्यं प्रसितुं प्रासं प्रस्तं परिणमेच यत् ।
हितं च परिणामे यत्तदाद्यं म्तिमिच्छता ॥ ७५ ॥
तत्सर्वथा तदेव भुज्यते यदेव परिणमित । तदहमितोऽपया-स्थामि ।' शृंगाल आह—'मो अधीर, विश्रव्यो मूत्वा मक्षय त्वम् । तस्थागमनं दूरतोऽपि तवाहं निवेदियिष्यामि'। तथा15 नृष्ठिते द्वीपिना मिन्नां त्वचं विज्ञाय जम्बूकेनाभिहितम्—'मो मगि-नीप्तत, गम्यताम् । एष सिंहः समायाति ।' तच्छुत्वा चित्रको दूरं प्रनष्टः । अथ यावदसौ तद्भेदकृतद्वारेण किंचिन्मांसं मक्षयित, ताव-दितिसंकुद्धोऽपरः शृगालः समाययौ । अथ तमात्मतुल्यपराक्रमं दृष्ट्वेनं स्लोकमपठत्—

20 'उत्तमं प्रणिपातेन शूरं मेदेन योजयेत् ।
नीचमल्पप्रदानेन समशक्तिं पराक्रमैः ॥ ७६ ॥
तदिममुखक्कतप्रयाणः खदंष्ट्रामिस्तं विदार्थ दिशोभागं कृत्वा खर्य
मुखेन चिरकालं हिस्तमांसं बुमुजे । एवं त्वमिप तं रिपुं खजातीर्य
युद्धेन परिमूय दिशोभागं कुरु । नो चेत्पश्चाह्यद्भमूलादसमात्त्वमि
25 विनाशमवाप्स्यसि । उक्तं च यतः—

संमान्यं गोषु संपन्नं संभान्यं ब्राह्मणे तपः । CC-0, Prof. Satt Vizat Sharri Collection, New Delhi, Digitized by S3 Foundation USA चापस्य समान्य जातिता मयम् ॥ ७७ ॥ अन्यच ।

सुमिक्षाणि विचित्राणि शिथिलाः पौरयोषितः । एको दोषो विदेशस्य स्रजातिर्यद्विरुध्यते ॥ ७८ ॥ मकर आह—'कथमेतत् ।' वानरोऽत्रवीत्—

कथा ११।

5

अस्ति किसिश्चिद्विष्ठाने चित्राङ्गो नाम सारमेयः। तत्र च चिरकालं दुर्मिक्षं पतितम्। अन्नामावात्सारमेयादयो निष्कुलतां गन्तुमारठ्याः। अथ चित्राङ्गः श्रुत्क्षामकण्ठसाद्भयादेशान्तरं गतः। तत्र च
किसिश्चित्पुरे कस्यचिद्वृहमेषिनो गृहिण्याः प्रमादेन प्रतिदिनं गृहं
प्रविश्य विविधान्नानि भक्षयन्परां तृप्तिं गच्छति। परं तद्वृहाद्विर्हिनं-10
प्तान्तोऽन्यैर्मदोद्धतसारमेयैः सर्वदिश्च परिवृत्य सर्वाङ्गं दंष्ट्रामिर्विदार्थते। ततस्तेन विचिन्तितम्—'अहो, वरं स्वदेशो यत्र दुर्मिक्षेऽि
सुस्तेन स्थायते। न च कोऽिष युद्धं करोति। तदेवं सनगरं त्रजािम'
इत्यवधार्य स्वस्थानं प्रति जगाम। अथासौ देशान्तरात्समायातः सर्वेरिप स्वजनैः पृष्टः—'भोश्चित्राङ्ग, कथयासाकं देशान्तरवार्ताम् ।15
कीहग्देशः। कि चेष्टितं लोकस्य। क आहारः। कश्च व्यवहारस्तत्र'
इति। स आह—'किं कथ्यते विदेशस्य स्वस्पविषयः।

सुमिक्षाणि विचित्राणि शिथिलाः पौरयोषितः ।
एको दोषो विदेशस्य स्वजातिर्थद्विरुध्यते' ॥ ७९ ॥
सोऽपि मकरस्तदुपदेशं श्रुत्वा कृतमरणिनश्चयो वानरमनुज्ञाप्य साश्रयं 20
गतः । तत्र च तेन स्वगृहप्रविष्टेनाततायिना सह विश्रहं कृत्वा
दृढसत्त्वावष्टम्भनाच तं व्यापाद्य साश्रयं च रुव्ध्वा सुखेन चिरकारुमतिष्ठत् । अतः साध्विदमुच्यते—

अकृत्य पौरुषं या श्रीः किं तयापि सुभोग्यया । जरद्गवः समश्राति दैवादुपगतं तृणम् ॥ ८० ॥ इति श्रीविष्णुशर्मविरचिते पश्चतत्रके लब्धप्रणाशं नाम चतुर्थं तन्नं समाप्तम् ।

25

5

# अपरीक्षितकारकम्।

अथेदमारभ्यतेऽपरीक्षितकारकं नाम पञ्चमं तन्नम्, यस्यायमा-दिमः श्लोकः---

> कुदृष्टं कुपरिज्ञातं कुश्रुतं कुपरीक्षितम् । तन्नरेण न कर्तव्यं नापितेनात्र यत्क्रुतम् ॥ १ ॥

तद्यथानुश्रृयते—अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे पाटिलपुत्रं नाम नगरम् । तत्र मणिभद्रो नाम श्रेष्ठी प्रतिवसित सा । तत्य च धर्मार्थका-ममोक्षकर्माणि कुर्वतो विधिवशाद्धनक्षयः संजातः । ततो विभवक्ष-यादपमानपरम्परया परं विषादं गतः । अथान्यदा रात्रौ सुप्तश्चिति-10 तवान्—'अहो धिगियं दरिद्रता । उक्तं च—

शीलं शौचं क्षान्तिर्दाक्षिण्यं मधुरता कुले जन्म ।
न विराजन्ति हि सर्वे वित्तविहीनस्य पुरुषस्य ॥ २ ॥
मानो वा दर्पो वा विज्ञानं विश्रमः सुबुद्धिर्वा ।
सर्वे प्रणश्यति समं वित्तविहीनो यदा पुरुषः ॥ ३ ॥
प्रितिदिवसं याति लयं वसन्तवाताहतेव शिशिरश्रीः ।
बुद्धिर्बुद्धिमतामपि कुटुम्बमरचिन्तया सततम् ॥ ४ ॥
नश्यति विपुलमतेरिष बुद्धिः पुरुषस्य मन्दविभवस्य ।
धृतलवणतैलतण्डुलवस्त्रेन्धनचिन्तया सततम् ॥ ५ ॥
गगनमिव नष्टतारं शुष्किमव सरः श्मशानिमव रौद्रम् ।
प्रियदर्शनमि रूक्षं भवति गृहं धनविहीनस्य ॥ ६ ॥

न विभाव्यन्ते रूघवो वित्तविहीनाः पुरोऽपि निवसन्तः । सततं जातविनष्टाः पयसामिव बुद्धुदाः पयसि ॥ ७ ॥ सुकुलं कुशलं सुजनं विहाय कुलकुशलशीलविकलेऽपि ।

आब्ये कल्पतराविव नित्यं रज्यन्ति जननिवहाः ॥ ८॥
25 विफलमिह पूर्वभुकृतं विद्यावन्तोऽपि कुलसमुद्भुताः ।

्रें यस्य यदा विभवः स्यात्तस्य तदा दासतां यान्ति ॥ ९ ॥ रुषुरयमाह न स्रोकः कामं गर्जन्तमपि पतिं प्यसाम् ।

CC-0. Prof. Sage Vrat Shaster Collection, New Delhi, Digitized by S3 Foundation U

एवं संप्रधार्य भूयोऽप्यचिन्तयत्—'तदहमनशनं कृत्वा प्राणानुत्सः-जामि । किमनेन नो व्यर्थजीवितव्यसनेन ।' एवं निश्चयं कृत्वा स्रप्तः। अथ तस्य खामे पद्मनिधिः क्षपणकरूपी दर्शनं गत्वा प्रोवाच-- भोः श्रेष्ठिन्, मा त्वं वैराग्यं गच्छ । अहं पद्मनिधिस्तव पूर्वपुरुषोपार्जितः। तद्नेनैव रूपेण प्रातस्त्वद्वृहमागमिष्यामि । तत्त्वयाहं लगुडप्रहारेण व शिरिस ताडनीयः, येन कनकमयो भूत्वाक्षयो भवामि । अथ प्रातः प्रवुद्धः सन्खमं सारंश्चिन्ताचक्रमास्रदिसष्ठिति—'अहो, सत्योऽयं स्त्रः किंवा असत्यो भविष्यति, न ज्ञायते । अथवा नूनं मिथ्या भाव्यम्, यतोऽहं केवलं वित्तमेव चिन्तयामि । उक्तं च-10

व्याधितेन सशोकेन चिन्ताप्रस्तेन जन्तुना । कामार्तेनाथ मत्तेन दृष्टः स्त्रमो निरर्थकः' ॥ ११ ॥

एतसिन्नन्तरे तस्य भार्यया कश्चिन्नापितः पादप्रक्षालनायाहृतः। अत्रान्तरे च यथानिर्दिष्टः क्षपणकः सहसा प्रादुर्वमूव । अथ स तमा-लोक्य प्रहृष्टमना यथासन्नकाष्टदण्डेन तं शिरस्यताडयत् । सोऽपि सुवर्णमयो मूत्वा तत्क्षणाङ्ग्मौ निपतितः। अथ स श्रेष्ठी निमृतं 15 स्वगृहमध्ये कृत्वा नापितं संतोप्य प्रोवाच—'तदेतद्धनं वस्नाणि च मया दत्तानि गृहाण। मद्र, पुनः कस्यचित्राख्येयो वृत्तान्तः। नापितोऽपि खगृहं गत्वा व्यविन्तयत्—'नूनमेते सर्वेऽपि नमकाः शिरसि दण्डहताः काञ्चनमया मवन्ति । तदहमपि प्रातः प्रमूतानाह्नय लगुडै: शिरसि हन्मि, येन प्रमूतं हाटकं मे भवति ।' एवं चिन्तयतो 20 महता कष्टेन निशातिचकाम । अथ प्रमातेऽम्युत्थाय बृहल्लगुडमेकं भगुणीकृत्य क्षुपणकविहारं गत्वा जिनेन्द्रस्य प्रदक्षिणत्रयं विघाय जानुभ्यामवर्नि गत्वा वक्त्रद्वारन्यस्तोत्तरीयाञ्चलस्तारस्वरेणेमं श्लोकम-पठत-

'जयन्ति ते जिना येषां केवलज्ञानशालिनाम् । आजन्मनः सारोत्पत्तौ मानसेनोषरायितम् ॥ १२ ॥

अन्यच— सा जिह्वा या जिनं स्तौति तचित्तं यज्जिने रतम् । सा जिह्वा या जिनं स्तौति तचित्तं यज्जिने रतम् । CC-0. सावेब्श्रच्य करीक्ष्मिक्षाच्यो यो तत्यूजाकरो करो ॥ १३॥

CC-0. सावेब्श्रच्य करीक्ष्मिक्षाच्या प्राप्ति (CC-0.) अन्यच-

25

तथा च।

ध्यानव्याजमुपेत्य चिन्तयसि कामुन्मील्य चक्षुः क्षणं पश्यानङ्गशरातुरं जनमिमं त्रातापि नो रक्षसि । मिथ्याकारुणिकोऽसि निर्भृणतरस्त्वत्तः कुतोऽन्यः पुमा-

न्सेर्प्यं मारवधूमिरित्यभिहितो बौद्धो जिनः पातु वः'॥१॥ एवं संस्तुत्य ततः प्रधानक्षपणकमासाद्य क्षितिनिहितजानुचरणः, 'नमोऽस्तु, वन्दे' इत्युचार्य लब्धधर्मवृद्धाशीर्वादः सुखमालिकानुमह-लब्बवतादेश उत्तरीयनिबद्धयन्थिः सप्रश्रयमिद्माह—'भगवन्, अद्य विहरणिकया समस्तमुनिसमेतेनासाद्वृहे कर्तव्या ।' स आह— 10 भोः श्रावक, धर्मज्ञोऽपि किमेवं वदसि । किं वयं ब्राह्मणसमानाः यत आमन्रणं करोषि । वयं सदैव तत्कालपरिचर्यया अमन्तो मिक माजं श्रावकमवलोक्य तस्य गृहे गच्छामः । तेन कृच्छ्रादभ्यर्थिताः स्तद्वृहे प्राणधारणमात्रामशनिकयां कुर्मः। तद्गम्यताम् । नैवं भूयोऽपि वाच्यम् ।' तच्छुत्वा नापित आह—'भगवन्, वेद्दयहं युष्मद्धर्मम्। 15 परं मवतो बहुश्रावका आह्वयन्ति । सांप्रतं पुनः पुस्तकाच्छाद्नयो ग्यानि कर्पटानि बहुमूल्यानि प्रगुणीकृतानि । तथा पुस्तकार्गा लेखनाय लेखकानां च वित्तं संचितमास्ते । तत्सर्वथा कालोचिं कार्यम् ।' ततो नापितोऽपि खगृहं गतः । तत्र च गत्वा खादिरम्यं लगुडं सज्जीकृत्य कपाटयुगलं द्वारि समाघाय सार्धपहरैकसमये 20 मूयोऽपि विहारद्वारमाश्रित्य सर्वान्क्रमेण निष्कामतो गुरुपार्थन्य स्वगृह्मानयत् । तेऽपि सर्वे कर्पटवित्तलोमेन मक्तियुक्तानपि परिचितः श्रावकान्परित्यज्य प्रहृष्टमनसस्तस्य पृष्ठतो ययुः । अथवा साधिः दमुच्यते-

प्काकी गृहसंत्यक्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः ।

सोऽपि संवाह्यते छोके तृष्णया पश्य कौतुकम् ॥ १५ ॥
जीर्यन्ते जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः ।
चक्षुःश्रोत्रे च जीर्येते तृष्णेका तरुणायते' ॥ १६ ॥
अपरं गृहमध्ये तान्प्रवेश्य द्वारं निमृतं पिघाय छगुडपहारैः शिरस्य
(CC-0. Prलाडयत् पान्ते अपि तिष्ट्यमानो एके पित्र सन्ये मित्रमस्तकाः क्रिक्

र्तुमुपचक्रमिरे । अत्रान्तरे तमाक्रन्दमाकर्ण्य कोटरक्षपालैरमिहितम् 'मो भोः, किमयं महान्कोलाहलो नगरमध्ये । तद्गम्यतां गम्यताम् ।' ते च सर्वे तदादेशकारिणस्तत्सहिता वेगात्तद्वृहं गता यावत्पस्यन्ति, ताबद्धिं चित्रहा वितदेहाः पलायमाना नमका दृष्टाः । पृष्टाश्च-- भोः, किमेतत्।' ते प्रोचुर्यथावस्थितं नापितवृत्तान्तम्। तैरपि स नापितो बद्धो 5 हतरोषेः सह धर्माधिष्ठानं नीतः। तैर्नापितः प्रष्टः--'भोः, किमेतद्भवता कुकृत्यमनुष्ठितम् ।' स आह—'किं करोमि । मया श्रेष्ठिमणिभद्रगृहे दृष्ट एवंविधो व्यतिकरः।' सोऽपि सर्वं मणिभद्रगृहवृत्तान्तं यथादृष्टम-कथयत् । ततः श्रेष्ठिनमाहूय भणितवन्तः—'भोः श्रेष्ठिन्, किं त्त्रया कश्चित्क्षपणको व्यापादितः ।' ततस्तेनापि सर्वः क्षपणकवृत्ता- 10 न्तस्तेषां निवेदितः । अथ तैरमिहितम्—'अहो, शूलमारोप्यतामसौ दुष्टात्मा कुपरीक्षितकारी नापितः ।' तथानुष्ठिते तैरभिहितम्-

'कुदृष्टं कुपरिज्ञातं कुश्रुतं कुपरीक्षितम्। तन्नरेण न कर्तव्यं नापितेनात्र यत्कृतम् ॥ १७ ॥

अथवा साध्विदमुच्यते-

15

अपरीक्ष्य न कर्तव्यं कर्तव्यं सुपरीक्षितम्। पश्चाद्भवति संतापो त्राह्मण्यां नकुलार्थतः'॥ १८॥ मणिभद्र आह—'कथमेतत्।' ते धर्माधिकारिणः प्रोचुः—

# कथा १।

क्सिंश्चिद्धिव्धाने देवशर्मा नाम त्राह्मणः प्रतिवसति सा । तस्य 20 भायी प्रसूता सुतमजनयत् । तसिन्नेव दिने नकुली नकुलं प्रसूता । अथ सा मुतवत्सला दारकवत्तमपि नकुलं स्तन्यदानाभ्यक्रमदेनादिभिः पुपोष । परं तस्य न विश्वसिति यत्कदाचिदेष स्वजातिदोषवशादस्य दारकस्य विरुद्धमाचरिष्यतीति । एवं जानाति स्वचिते । उक्तं च-25

कुपुत्रोऽपि भवेत्पुंसां हृदयानन्दकारकः। दुर्विनीतः कुरूपोऽपि मूर्लोऽपि व्यसनी खलः ॥ १९॥ एवं च भाषते लोकश्चन्दनं किल शीतलम् । पुत्रगात्रस्य संस्पर्शश्चन्दनादितरिच्यते ॥ २०॥ सौद्धदस्य न वाञ्छन्ति जनकस्य हितस्य च । CC-0. Prof होका र असावकारपापि यथा पुत्रस्य वन्धनम् ॥ २१ ॥ 30

अथ सा कदाचिच्छय्यायां पुत्रं शायित्वा जलकुम्भमादाय पतिमुवाच—'ब्राह्मण, जलार्थमहं तडागे यास्यामि, त्वया पुत्रोऽषं
नकुलाद्रक्षणीयः।' अथ तस्यां गतायां पृष्ठे ब्राह्मणोऽपि शून्यं गृहं
मुक्ता भिक्षार्थं कचित्रिर्गतः। अत्रान्तरे दैववशात्कृष्णसर्पो विलिति
ठ प्त्रान्तः। नकुलोऽपि तं स्त्रभाववैरिणं मत्वा आतू रक्षणार्थं सर्पेण सह
युद्धा सर्पं स्वण्डशः कृतवान्। ततो रुधिराष्ठावितवदनः सानन्तं
स्वव्यापारप्रकाशनार्थं मातुः संमुस्तो गतः। मातापि तं रुधिरक्कित्रमुखमवलोक्य शिक्कितचित्ता 'यदनेन दुरात्मना दारको मिक्कतः' इति
विचिन्त्य कोपात्तस्योपिर तं जलकुम्भं चिक्षेप । एवं सा नकुलं

10 व्यापाद्य यावत्प्रलपन्ती गृह आगच्छिति, तावत्प्रतस्यथेव सुप्तस्तिष्ठिति,
समीपे कृष्णसर्पं सण्डशः कृतमवलोक्य पुत्रवधशोकेनात्मशिरो वक्षःस्थलं च ताडियतुमारच्या। अत्रान्तरे ब्राह्मणो गृहीतिनिर्वापः समायातो यावत्पश्यित, तावत्पुत्रशोकामितप्ता ब्राह्मणी प्रलपिति—'भो
भो लोभात्मन्, लोभाभिम्तेन त्वया न कृतं मद्भचः। तदनुम्व

15 सांप्रतं पुत्रमृत्युदःस्ववृक्षफलम्। अथवा साध्विदमुच्यते—

अतिलोमो न कर्तव्यो लोमं नैव परित्यजेत् । अतिलोमामिमूतस्य चक्रं भ्रमति मस्तके ॥ २२ ॥' ब्राह्मण आह—'कथमेतत् ।' सा प्राह—

### कथा २।

20 करिंमश्चिदिधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणपुत्राः परस्परं मित्रतां गता वसन्ति सा । ते चापि दारिद्योपहताः परस्परं मन्नं चक्रः—'अहो, धिगियं दरिद्रता । उक्तं च—

> परं वनं व्याघ्रगजादिसेवितं जनेन हीनं वहुकण्टकावृतम् । तृणानि शय्या परिधानवल्कलं न वन्धुमध्ये धनहीनजीवितम् ॥

तथा च।

25

स्वामी द्वेष्टि सुसेवितोऽपि सहसा प्रोज्झन्ति सह्यान्धवा CC-0. Prof. Satyatis निर्मा Gollection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA राजन्ति ने गुणास्त्यजन्ति तनुजाः स्फारीभवन्त्यापदः।

15

25

भार्या साधु सुवंशजापि भजते नो यान्ति मित्राणि च न्यायारोपितविक्रमाण्यपि नृणां येषां न हि स्याद्धनम् ॥ २४ ॥

शूरः सुरूपः सुभगश्च वाग्मी
शक्षाणि शास्त्राणि विदांकरोति ।
अर्थ विना नैव यशश्च मानं 5
प्राप्तोति मत्योंऽत्र मनुष्यलोके ॥ २५ ॥
तानीन्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाम
सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव ।
अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव
वाद्यः क्षणेन मवतीति विचित्रमेतम् ॥ २६ ॥ 10

तद्गच्छामः कुत्रचिद्रशीय ।' इति संमझ्य खदेशं पुरं च खसुहत्सहितं बान्धवयुतं गृहं च परित्यज्य प्रस्थिताः । अथवा साध्विद्रमुच्यते—

सत्यं परित्यजित मुञ्चिति बन्धुवर्गे शीघ्रं विहाय जननीमपि जन्ममूमिम् । संत्यज्य गच्छिति विदेशममीष्टलोकं

चिन्ताकुलीकृतमतिः पुरुषोऽत्र लोके ॥ २७ ॥

प्वं क्रमेण गच्छन्तोऽवन्तीं प्राप्ताः। तत्र सिप्राजले क्रुतस्नाना महाकालं प्रणम्य याविक्षर्गच्छन्ति, तावद्भरवानन्दो नाम योगी संमुखो वमूव। तत्तत्तं त्राह्मणोचितविधिना संभाव्य तेनैव सह तस्य मठं जग्मुः। अथ तेन ते पृष्टाः—'कुतो मवन्तः समायाताः। क्र यास्यथः। २० किं प्रयोजनम्।' ततस्तरिमिहितम्—'वयं सिद्धियात्रिकाः। तत्र यास्यामो यत्र धनाप्तिर्मृत्युर्वा मविष्यतीत्येव निश्चयः। उक्तं च— द्ष्प्राप्याणि वहूनि च रुभ्यन्ते वाञ्छितानि द्रविणानि।

दुष्प्राप्याणि बहूनि च छम्यन्त पाण्डलाग प्रति सार स्वाप्य प्रति साहिसकपुरुषाणाम् ॥ २८॥

तथा च ।

पति कदाचिन्नमसः साते पातालतोऽपि जलमेति ।

दैवमचिन्त्यं वलवद्धलवान तु पुरुषकारोऽपि ॥ २९ ॥

अभिमतसिद्धिरशेषा मवति हि पुरुषस्य पुरुषकारेण ।

CC-0. द्वेविमित्ति यदापितक श्रयसि पुरुषगुणः सोऽप्यहृष्टाख्यः ॥ ३० ॥

भयमतुरुं गुरुलोकानृणमिव तुल्यन्ति साधु साहिसकाः ।
प्राणानद्भुतमेतचरितं चरितं द्युदाराणाम् ॥ ३१ ॥
क्रेशस्याङ्गमदत्त्वा सुलमेव सुलानि नेह लभ्यन्ते ।
मधुमिन्मथनायस्तैराश्चिण्यित बाहुभिर्लक्ष्मीम् ॥ ३२ ॥
तस्य कथं न चला स्यात्पत्ती विष्णोर्नृसिंहकस्यापि ।
मासांश्चतुरो निद्रां यः सेवित जलगतः सततम् ॥ ३३ ॥
दुरिषामः परमागो यावत्पुरुषेण साहसं न कृतम् ।
जयित तुलामधिरूढो भास्तानिह जलदपटलानि ॥ ३४ ॥
तत्कथ्यतामसाकं कश्चिद्धनोपायो विवरप्रवेश-शािकनीसाधन-श्मशाः।
विनसेवन-महामांसविकय-साधकवर्ति-प्रभृतीनामेकतम इति । अद्भुतशकिर्मवाञ्श्र्यते । वयसप्यतिसाहिसकाः । उक्तं च
महान्त एव महतामर्थं साधियतुं क्षमाः ।
इस्ते समदादन्यः को विभित्तं बडवानलम् ॥ ३५ ॥

10 नसेवन-महामांसविकय-साधकवर्ति-प्रभृतीनामेकतमः इति । अद्भुतश-ऋते समुद्रादन्यः को विभर्ति वडवानलम्' ॥ ३५॥ मैरवानन्दोऽपि तेषां सिद्धर्थं वहूपायं सिद्धवर्तिचतुष्टयं कृत्वार्पयत्। 15 आह च-- 'गम्यतां हिमालयदिशि । तत्र संप्राप्तानां यत्र वर्तिः पतिष्यति, तत्र निधानमसंदिग्धं प्राप्स्यथ । तत्र स्थानं खनित्वा निर्धि गृहीत्वा व्याघुष्यताम् । तथानुष्ठिते तेषां गच्छतामेकतमस्य हस्ताद्व-र्तिर्निपपात । अथासौ यावत्तं प्रदेशं खनति तावत्ताम्रमयी भूमिः। ततस्तेनाभिहितम्—'अहो, गृह्यतां स्नेच्छया ताम्रम्।' अन्ये प्रोत्तुः— 20 भो मूढ, किमनेन कियते । तत्प्रमूतमि दारिद्यं न नाशयति । तद्तिष्ठ । अत्रतो गच्छामः ।' सोऽत्रवीत्—'यान्तु भवन्तः । नाह-ममे यास्यामि ।' एनमसिघाय ताम्रं यथेच्छया गृहीत्वा प्रथमी निवृत्तः । ते त्रयोऽप्यप्रे प्रस्थिताः । अथ किंचिन्मात्रं गतस्याप्रेसरस्य वर्तिर्निपपात । सोऽपि यावत्सनितुमारव्यस्तावद्रप्यमयी क्षितिः।

25 ततः प्रहर्षितः प्राह—'यद्भो भोः, गृह्यतां यथेच्छ्या रूप्यम्। नाप्रे गन्तव्यम्।' तावूचतुः—'भोः, पृष्ठतस्ताम्रमयीः भूमिः, अम्रतो रूप्य-मयी। तन्न्नमे सुवर्णमयी भविष्यति। तदनेन प्रमृतेनापि दारि-द्यनाशो न भवति। तदावाममे यास्यावः।' एवमुक्त्वा द्वावप्यमे प्रस्थितो । सोऽपि स्वश्वक्त्या रूप्यमादाय निवृत्तः। तयोरपि गच्छती रेकस्यां वर्तिः पपात । सोऽपि प्रहृष्टो यावत्खनति, तावत्सुवर्णमूर्मि दृष्ट्या द्वितीयं प्राह—'भो, गृह्यतां स्वेच्छया सुवर्णम् । सुवर्णाद-न्यन्न किंचिदुत्तमं भविष्यति ।' स प्राह—'मूढ, न किंचिद्वेत्सि । प्राक्ताम्रम्, ततो रूप्यम्, ततः सुवर्णम् । तन्नूनमतः परं रत्नानि मविष्यन्ति । येषामेकतमेनापि दारिद्यनाशो भवति । तदुत्तिष्ठ । अग्रे ठ गच्छावः । किमनेन भारसूतेनापि प्रसूतेन ।' स आह—'गच्छतु भवान् । अहमत्र स्थितस्त्वां प्रतिपालयिष्यामि ।' तथानुष्ठिते सोऽपि गच्छनेकाकी अप्मार्कप्रतापसंतप्ततनुः पिपासाकुलितः सिद्धिमार्ग-च्युत इतश्चेतश्च वभ्राम । अथ भ्राम्यन्खलोपरि पुरुषमेकं रुधिरहा-वितगात्रं अमचक्रमस्तकमपश्यत् । ततो द्वततरं गत्वा तमवोचत्-10 'भोः, को भवान् । किमेवं चक्रेण अमता शिरसि तिष्ठसि । तत्कथय मे यदि कुत्रचिज्जलमस्ति।' एवं तस्य प्रवदतस्तचकं तत्क्षणात्तस्य शिरसो ब्राह्मणमस्तके चटितम्। स आह—'भद्र, किमेतत्।' स आह-- 'ममाप्येवमेवैतच्छिरसि चटितम् ।' स आह- 'तत्कथय कदैतदुत्तरिष्यति । महती मे वेदना वर्तते ।' स आह-- 'यदा 15 त्वमिव कश्चिद्धृतसिद्धिवर्तिरेवमागत्य त्वामालापयिष्यति, तदा तस्य मस्तके चटिष्यति ।' स आह—'कियान्कालस्तवैवं स्थितस्य ।' स आह—'सांप्रतं को राजा घरणीतले।' स आह—'वीणावत्सराजः।' स आह-- 'अहं तावत्कालसंख्यां न जानामि । परं यदा रामो राजासीत्तदाहं दारिद्योपहतः सिद्धिवर्तिमादायानेन पथा समायातः। 20 ततो मयान्यो नरो मस्तकधृतचको दृष्टः, पृष्टश्च । ततश्चैतज्ञा-तम्।' स आह---'भद्र, कथं तवैवं स्थितस्य मोजनजलप्राप्तिरासीत्।' स आह--भद्र, धनदेन निधानहरणभयात्सिद्धानामेतद्भयं दर्शितम्। तेन कश्चिदपि नागच्छति । यदि कश्चिदायाति स श्चित्पपासानिद्रार-हितो जरामरणवर्जितः केवरुमेवं वेदनामनुभवतीति । तदाज्ञापय 25 मां खगृहाय ।' इत्युक्त्वा गतः । अथ तसिश्चिरयति स सुवर्णसि-द्धिस्तस्यान्वेषणपरस्तत्पदपङ्कया यावात्किचिद्वनान्तरमागच्छति, ताव-द्रु िरप्रावितशरीरस्तीक्ष्णचक्रेण मस्तके अमता सवेदनः कणन्नुपवि-प्टितिष्ठति । तत्समीपवर्तिना मूत्वा सवाप्यं पृष्टः—'मद्र, किमेतत्।' CC-0. Prof. Saty Vest दिनियोग Collectionआहर Delm में तत्त्व by S3 Foundation US

मेतस्य।' सोऽपि तेन पृष्टः सर्वं चक्रवृत्तान्तमकथयत् । तच्छुत्वासौ तं विगईयन्निदमाह—'भोः, निषिद्धस्त्वं मयानेकशो न शृणोषि मे वाक्यम् । तिंक क्रियते । विद्यावानपि कुलीनोऽपि बुद्धिरहितः। अथवा साध्विदमुच्यते—

वरं बुद्धिने सा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा । बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः'॥ ३६॥ चक्रघर आह—'कथमेतत्।' सुवर्णसिद्धिराह—

# कथा ३।

किसिश्चिद्रिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणपुत्राः परस्परं मित्रभावसुपगता

10 वसन्ति सा । तेषां त्रयः शास्त्रपारं गताः, परंतु बुद्धिरहिताः ।

एकस्तु बुद्धिमान्, केवलं शास्त्रपराब्धुलः । अथ तैः कदाचिनिमत्रमित्रितम्—'को गुणो विद्याया येन देशान्तरं गत्वा सूपतीनपरितोष्यार्थोपार्जना न कियते । तत्पूर्वदेशं गच्छामः ।' तथानुष्ठिते किंचिन्मार्गं गत्वा तेषां ज्येष्ठतरः प्राह्—'अहो, असाक15 मेकश्चतुर्थो मूढः केवलं बुद्धिमान् । न च राजप्रतिप्रहो बुद्धा

लभ्यते विद्यां विना । तन्नासौ स्रोपार्जितं दास्यामि । तद्गच्छत्त

गृहम् । ततो द्वितीयेनामिहितम्—'भोः सुबुद्धे, गच्छ त्वं स्वगृहे,

यतत्ते विद्या नास्ति ।' ततस्तृतीयेनामिहितम्—'अहो, न युज्यत

एवं कर्तुम् । यतो वयं बाल्यात्प्रमृत्येकत्र क्रीडिताः । तदागच्छत्त

20 महानुमाबोऽस्सदुपार्जितवित्तस्य सममागी भविष्यतीति । उक्तं च—

किं तया कियते रूक्ष्म्या या वधूरिव केवरू। या न वेदयेव सामान्या पथिकैरुपमुज्यते ॥ ३७ ॥

तथा च ।

अयं निजः परो वेति गणना रुघुचेतसाम् ।

25 उदारचरितानां तु वसुघेव कुटुम्बकम् ॥ ३८ ॥

तदागच्छत्वेषोऽपि' इति । तथानुष्ठिते तैर्मार्गाश्रितेरटन्यां मृतर्सिहस्यास्थीनि दृष्टानि । तत्रश्चेकेनामिहितम्—'अहो, अद्य विद्याप्रत्ययः क्रियते । किंचिदेतत्सन्त्वं मृतं तिष्ठति । तद्विद्याप्रमावेण जी
CC-0 Prof Salva Via Shashi Collection, New Delin Bight । तद्विद्याप्रमावेण जी
CC-0 Prof Salva Via Shashi Collection, New Delin Bight । तद्विद्याप्रमावेण जी
CC-0 Prof Salva Via Shashi Collection, New Delin Bight । तद्विद्याप्रमावेण जी
CC-0 Prof Salva Via Shashi Collection, New Delin Bight । तद्विद्याप्रमावेण जी
CC-0 Prof Salva Via Shashi Collection, New Delin Bight । तद्विद्याप्रमावेण जी
CC-0 Prof Salva Via Shashi Collection, New Delin Bight । तद्विद्याप्रमावेण जी
CC-0 Prof Salva Via Shashi Collection, New Delin Bight । तद्विद्याप्रमावेण जी
CC-0 Prof Salva Via Shashi Collection, New Delin Bight । तद्विद्याप्रमावेण जी-

संचयः कृतः । द्वितीयेन चर्ममांसरुघिरं संयोजितम् । तृतीयोऽपि यावज्जीवनं संचारयित, तावत्सुबुद्धिना निषिद्धः—'भोः, तिष्ठतु भवान्। एष सिंहो निष्पाद्यते । यद्येनं सजीवं करिष्यिस ततः सर्वानिप व्यापादियिष्यिति ।' इति तेनाभिहितः। स आह—'घिङ् मूर्खं, नाहं विद्याया विफलतां करोमि।' ततस्तेनाभिहितम्—'तर्हि प्रतीक्षस्त क्षणं उ यावदहं वृक्षमारोहािम ।' तथानुष्ठिते यावत्सजीवः कृतस्तावचे त्रयो-ऽपि सिंहेनोत्थाय व्यापादिताः। स च पुनर्वृक्षादवतीर्यं गृहे गतः। अतोऽहं त्रवीिम—'वरं बुद्धिनं सा विद्या' इति। अतः परमुक्तं च—

अपि शास्त्रेषु कुशला लोकाचारिववर्जिताः । सर्वे ते हास्यतां यान्ति यथा ते मूर्खपण्डिताः ॥ ३९॥ 10 चक्रघर आह—'कथमेतत् ।' सोऽत्रवीत्—

# कथा ४।

किसिश्चिद्धिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणाः परस्परं मित्रत्वमापन्ना वसन्ति सा । वालमावे तेषां मितरजायत—'भोः, देशान्तरं गत्वा विद्याया उपार्जनं कियते ।' अथान्यसिन्दिवसे ब्राह्मणाः परस्परं निश्चयं 15 कृत्वा विद्योपार्जनार्थं कान्यकुळो गताः । तत्र च विद्यामठे गत्वा पठिन्त । एवं द्वादशाब्दानि यावदेकचित्ततया विद्याकुशलास्ते सर्वे संजाताः, ततस्तिश्चतुभिर्मिलित्वोक्तम्—'वयं सर्वविद्यापारे गताः । तद्वपाध्यायमुत्कलापयित्वा खदेशे गच्छामः । तथेव कियताम् ।' तद्वपाध्यायमुत्कलापयित्वा खदेशे गच्छामः । तथेव कियताम् ।' इत्युक्त्वा ब्राह्मणा उपाध्यायमुत्कलापयित्वानुत्तां ल्ट्या पुस्तकानि २० नीत्वा प्रचिलताः । याविकिचिन्मार्गं यान्ति तावद्वी पन्धानौ समानीत्वा । उपविद्याः सर्वे । तत्रैकः प्रोवाच—'केन मार्गेण गच्छामः ।' यातौ । उपविद्याः सर्वे । तत्रैकः प्रोवाच—'केन मार्गेण गच्छामः ।' एतसिन्समये तसिन्पत्तने कश्चिद्वणिकपुत्रो मृतः । तस्य दाहार्थे महा- एतसिन्समये तसिन्पत्तने कश्चिद्वणिकपुत्रो मृतः । तस्य दाहार्थे महा- जनो गतोऽभूत् । ततश्चतुर्णा मध्यादेकेन पुस्तकमवलोकितम्— जनो गतोऽभूत् । ततश्चतुर्णा मध्यादेकेन पुस्तकमवलोकितम्— अधिवानो येन गतः स पन्थाः ।

महाजना जन निर्माण मुख्यान ।' अथ ते पण्डिता यावन्महाज-इति । तन्महाजनमार्गेण गच्छामः ।' अथ ते पण्डिता यावन्महाज-नमेलापकेन सह यान्ति तावद्रासमः कश्चित्तत्र सशाने दृष्टः । नमेलापकेन सह यान्ति तावद्रासमः कश्चित्तत्र सशाने दृष्टः । अथ द्वितियिमः पुत्तक्षस्द्वाद्याव्योक्तितम् Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 'उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुभिक्षे शत्रुसंकटे । राजद्वारे रमशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः ॥ ४०॥ तदहो, अयमसादीयो बान्धवः ।' ततः कश्चित्तस्य श्रीवायां लगति । कोऽपि पादौ प्रक्षालयति । अथ यावते पण्डिता दिशामवलोकनं 5 कुर्वन्ति, तावत्कश्चिदुष्ट्रो दृष्टः । तैश्चोक्तम्—'एतत्किम् ।' तावतृ-तीयेन पुस्तकमुद्धाख्योक्तम्—

'धर्मस्य त्वरिता गतिः।

एष धर्मस्तावत् ।' चतुर्थेनोक्तम्—

(इष्टं धर्मेण योजयेत्।'

10 अथ तैश्च रासम उष्ट्रगीवायां बद्धः । केनचिद्रजकस्यात्रे कथितम्। यावद्रजकस्तेषां मूर्खपण्डितानां महारकरणाय समायातस्तावचे मनष्टाः । यावद्रमे किंचित्स्तोकं मार्ग यान्ति, तावत्काचिन्नदी समासा- दिता । तत्तस्या जलमध्ये पलाशपत्रमायातं दृष्ट्वा पण्डितेनैकेनोक्तम्— 'आगमिण्यति यत्पत्रं तदस्मांस्तार्यिण्यति ।'

15 एतत्कथयित्वा तत्पत्रस्थोपरि पतितो यावन्नद्या नीयते तावत्तं नीय-मानमवलोक्यानेन पण्डितेन केशान्तं गृहीत्वोक्तम्—

'सर्वनारो समुत्पन्ने अर्ध त्यजति पण्डितः । अर्धेन कुरुते कार्यं सर्वनाशो हि दुःसहः ॥ ४१ ॥'

इत्युक्त्वा तस्य शिरश्छेदो विहितः । अथ तैश्च पश्चाद्गत्वा कश्चिद्गाम 20 आसादितः । तेऽपि ग्रामीणैनिंमन्निताः पृथकपृथग्गृहेषु नीताः । तत एकस्य सूत्रिका घृतखण्डसंयुक्ता भोजने दत्ता । ततो विचिन्त्य पण्डितेनोक्तम्—'यत्—

(दीर्घसूत्री विनश्यति ।'
एवसुक्त्वा भोजनं परित्यज्य गतः । तथा द्वितीयस्य मण्डका दत्ताः।
25 तेनाप्युक्तम्—

'अतिविस्तारविस्तीर्णं तद्भवेन्न चिरायुषम् ।' स च मोजनं त्यक्त्वा गतः । अथ तृतीयस्य वटिकामोजनं दत्तम् । तत्रापि पण्डितेनोक्तम्—

ं छिद्रेष्वनर्था वहुलीभवन्ति ।'

प्रिक्ष प्रति प्रति

त्सदेशं गताः । अथ धुवणंसिद्धिराह—'यत्त्वं लोकव्यवहारमजा-नन्मया वार्यमाणोऽपि न स्थितः, तत ईदृशीमवस्थामुपगतः । अतोऽहं त्रवीमि—'अपि शास्त्रेषु कुशलाः' इति ॥ तच्छुत्वा चक्रघर आह—'अहो, अकारणमेतत् । वहुवुद्धयोऽपि विनश्यन्ति दुष्ट-दैवेन नाशिताः । सल्पवुद्धयोऽप्येकसिन्कुले नन्दन्ति संततम् । 5 उक्तं च—

> अरिक्षतं तिष्ठति दैवरिक्षतं सुरिक्षतं दैवहतं विनश्यति । जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः कृतप्रयत्नोऽपि गृहे न जीवति ॥ ४२ ॥

10

तथा च---

शतवुद्धिः शिरस्थोऽयं छम्बते च सहस्रधीः । एकवुद्धिरहं भद्रे क्रीडामि विमले जले ॥ ४३ ॥' सुवर्णसिद्धिराह—'कथमेतत् ।' स आह—

## कथा ५।

15

क्सिश्चिज्ञलाशये शतबुद्धिः सहस्रवुद्धिश्च द्वौ मत्स्यौ निवसतः सा। अथ तयोरेकबुद्धिर्नाम मण्डूको मित्रतां गतः। एवं ते त्रयोऽपि जल्तीरे कंचित्कालं वेलायां च सुमापितगोष्ठीसुलमनुभूय भूयोऽपि सिललं प्रविशन्ति। अथ कदाचितेषां गोष्ठीगतानां जालहस्तर्धावराः प्रभूतैर्मत्स्यैर्व्यापादितेर्मस्तके विद्यतेरस्तमनवेलायां तिसञ्जलाशये समा-20 याताः। ततः सिललाशयं हङ्घा मिथः प्रोत्तः—'अहो, बहुमत्स्योऽयं हदो हश्यते, खल्पसिलल्ध्य। तत्ममातेऽत्रागमिप्यामः।' एवसुक्त्वा खगृहं गतः। मत्स्याध्य विषण्णवदना मिथो मन्नं चकुः। ततो मण्डूक आह—'भोः शतबुद्धे, श्रुतं धीवरोक्तं भवता। तत्किमत्र युज्यते कर्तुम्। पलायनमवष्टम्भो वा। यत्कर्तुं युक्तं भवति तदा-25 दिश्यतामद्य।' तच्छुत्वा सहस्रबुद्धिः प्रहस्य आह—'भो मित्र, मा भेषीः यतो वचनस्ररणमात्रादेव भयं न कार्यम्। न मेतन्यम्।

सर्पाणां च खळानां च सर्वेषां दुष्टचेतसाम् ।
अभिप्राया न सिध्यन्ति तेनेदं वर्तते जगत् ॥ ४४ ॥
तत्तावत्तेषामागमनमपि न संपत्स्यते । भविष्यति वा तर्हि त्वां बुद्धिप्रमावेणात्मसहितं रक्षयिष्यामि । यतोऽनेकां सिळ्ळगतिचर्यामहं
जानामि ।' तदाकण्यं शतबुद्धिराह—'भोः, युक्तमुक्तं भवता । सहसबुद्धिरेव भवान् । अथवा साध्विदमुच्यते—

बुद्धेर्चुद्धिमतां लोके नास्त्यगम्यं हि किंचन । बुद्धा यतो हता नन्दाश्चाणक्येनासिपाणयः ॥ ४५ ॥

तथा च-

10 न यत्रास्ति गतिर्वायो रश्मीनां च विवस्ततः । तत्रापि प्रविशत्याशु बुद्धिर्वुद्धिमतां सदा'॥ ४६॥ ततो वचनश्रवणमात्रादिष पितृपर्यायागतं जन्मस्थानं त्यक्तं न शक्यते । उक्तं च—

न तत्स्वगेंऽपि सौख्यं स्याद्दिव्यस्पर्शनशोभने ।

कुस्थानेऽपि भवेत्पुंसां जन्मनो यत्र संभवः ॥ १७ ॥

तन्न कदाचिदपि गन्तव्यम् । अहं त्वां सुबुद्धिप्रभावेण रक्षयिष्यामि ।'

मण्डूक आह—'भद्रौ, मम तावदेकैव बुद्धः पलायनपरा । तददः

मन्यं जलाशयमदीव सभायों यास्यामि, एवमुक्त्वा स मण्डूको

रात्रावेवान्यजलाशयं गतः । घीवरैरपि प्रभात आगत्य जघन्यमध्यमो
20 त्तमजलचरा मत्स्यकूर्ममण्डूककर्कटादयो गृहीताः । तावपि शतबुद्धिः

सहस्रबुद्धी सभार्यौ पलायमानौ चिरमात्मानं गतिविशेषविज्ञानैः कुटि
लचारेण रक्षन्तौ जाले पतितौ व्यापादितौ च । अथापराह्मसमये पहः

ष्टास्ते घीवराः स्वगृहं प्रति प्रस्थिताः । गुरुत्वाचिकेन शतबुद्धिः

स्कन्धे कृतः । सहस्रबुद्धिः प्रलम्बमानो नीयते । ततश्च वापीकण्ठी
25 पगतेन मण्डूकेन तौ तथा नीयमानौ दृष्ट्वामिहिता स्वपत्नी—'प्रिये,

पश्य पश्य ।

शतबुद्धिः शिरःस्थोऽयं छम्बते च सहस्रघीः ।

एकबुद्धिरहं भद्रे कीडामि विमले जले ॥ ४८ ॥'

अतोऽहं ब्रवीमि—'शतबुद्धिः शिरःस्थोऽयम' इति ॥ नैकान्ते बुद्धिः

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri, Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

30 रिप प्रमाणम् । सुवर्णसिद्धिराह—'यद्यप्येतदन्ति तथापि मित्रवर्चन-

5

मनुल्लङ्घनीयम् । परं किं कियते । निवारितोऽपि मया न स्थितो-ऽतिलौल्याद्विद्याहंकाराच । अथवा साध्विदमुच्यते—

साधु मातुल गीतेन मया प्रोक्तोऽपि न स्थितः । अपूर्वोऽयं मणिर्वद्धः संप्राप्तं गीतलक्षणम् ॥ ४९ ॥' चक्रधर आह—'कथमेतत् ।' सोऽत्रवीत्—

# कथा ६।

कसिश्चिद्विष्ठान उद्धतो नाम गर्दमः प्रतिवसित स । स सदैव रजकगृहे भारोद्वहनं कृत्वा रात्रौ स्वेच्छ्या पर्यटित । ततः प्रत्यूषे वन्धनमयात्स्वयमेव रजकगृहमायाति । रजकोऽपि ततस्तं वन्धनेन नियुनक्ति । अथ तस्य रात्रौ पर्यटतः क्षेत्राणि कदाचिच्छृगालेन सह 10 मैत्री संजाता । स च पीवरत्वाद्वृत्तिमक्तं कृत्वा कर्कटिकाक्षेत्रे शृगा-लसिहतः प्रविश्वति । एवं तौ यहच्छ्या चिभिटिकामक्षणं कृत्वा प्रत्यहं प्रत्यूषे स्वस्थानं त्रजतः । अथ कदाचित्तेन मदोद्धतेन रासमेन क्षेत्र-मध्यस्थितेन शृगालोऽभिहितः—'भो भगिनीस्रत, पश्य पश्य । अतीव निर्मला रजनी । तदहं गीतं करिष्यामि । तत्कथ्य कतमेन रागेण 15 करोमि ।' स आह—'माम, किमनेन वृथानर्थप्रचालनेन । यतस्थीर-कर्मप्रवृत्तावावां निभृतिश्च चौरजारैरत्र स्थातव्यम् । उक्तं च—

कासयुक्तस्यजेचौर्यं निद्राद्धश्चेत्स चौरिकाम्।

जिह्वालौरुयं रुजाकान्तो जीवितं योऽत्र वाञ्छति ॥ ५० ॥ अपरं त्वदीयं गीतं न मधुरस्वरम् । शङ्कशञ्दानुकारं दूरादि श्र्यते । ३० तद्त्र क्षेत्रे रक्षापुरुषाः सुप्ताः सन्ति । त उत्थाय वधं वन्धं वा करि-तद्त्र क्षेत्रे रक्षापुरुषाः सुप्ताः सन्ति । त उत्थाय वधं वन्धं वा करि-त्वन्ति । तद्भक्षय तावदमृतमयीश्चिर्मटीः । मा त्वमत्र गीतञ्यापारपरो प्यन्ति । तद्भक्षय तासम आह—'भोः, वनाश्रयत्वात्त्वं गीतरसं न विति । तेनैतद्भवीषि । उक्तं च—

शरजयोत्स्नाहते दूरं तमित पियसंनिधौ । धन्यानां निशति श्रोत्रे गीतझङ्कारजा सुधा' ॥ ५१ ॥ शृगाल आह—'माम, अस्त्येतत् । परं न नेत्सि त्वं गीतम् । केवलमु-

नदिस । तत्नि तेन स्वार्थभंशकेन ।' रासम आह—'चिग्धिक्यूर्ल, किमहें का बालामिन मीतास कितस्था, तस्य Dसेता है हुम्मणू d by S3 Foundation USA सप्त स्वराखयो श्रामा मूर्च्छनाश्चेकविंशतिः ।

तालास्त्वेकोनपञ्चाशित्सो मात्रा लयाख्वयः ॥ ५२ ॥
स्थानत्रयं यतीनां च षडास्थानि रसा नव ।
रागाः षट्त्रिंशतिर्भावाश्चत्वारिंशत्ततः स्मृताः ॥ ५३ ॥
पञ्चाशीत्यिषकं खेतद्गीताङ्गानां शतं स्मृतम् ।
स्वयमेव पुरा प्रोक्तं भरतेन श्रुतेः परम् ॥ ५४ ॥
नान्यद्गीतात्मियं लोके देवानामि दृश्यते ।
गुष्कखायुखराह्मदाज्ञ्यक्षं जन्नाह रावणः ॥ ५५ ॥
तत्कथं भगिनीसुत, मामनिम्नं वदित्ववारयसि ।' शृगाल आह—
10 माम, यद्येवं तदहं तावद्वृतेर्द्वारिश्वतः क्षेत्रपालमवलोक्यामि । त्वं पुनः स्वेच्छया गीतं कुरु ।' तथानुष्ठिते रासभरटनमाकर्ण्य क्षेत्रपः क्रोधा-दन्तान्घर्षयन्प्रधावितः । यावद्रासमो दृष्टस्तावल्लगुडपहारस्त्रथा हतः, यथा प्रतादितो भूपृष्ठे पतितः । तत्रश्च सच्छद्रमुद्धस्वलं गले बद्धा क्षेत्रपालः प्रसुप्तः । रासमोऽपि स्वजातिस्वमावाद्वतवेदनः क्षणेनाभ्यु15 स्थितः । उक्तं च—

सारमेयस्य चाश्वस्य रासमस्य विशेषतः । ग्रह्नर्तात्परतो न स्यात्प्रहारजनिता व्यथा ॥ ५६ ॥ ततस्तमेवोद्धस्तळमादाय वृत्तिं चूर्णयित्वा पळायितुमारव्धः । अत्रान्तरे शृगाळोऽपि दूरादेव तं हष्ट्वा सस्मितमाह—

20 'साघु मातुरू गीतेन मया प्रोक्तोऽपि न स्थितः ।
अपूर्वोऽयं मणिर्वद्धः संप्राप्तं गीतरूक्षणम् ॥ ५७॥
तद्भवानपि मया वार्यमाणोऽपि न स्थितः ।' तच्छुत्वा चक्रघर आह—
'भो मित्र, सत्यमेतत् । अथवा साध्विदमुच्यते—
यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा मित्रोक्तं न करोति यः ।

25 स एव निधनं याति यथा मन्थरकौलिकः ॥ ५८॥' स्वर्णसिद्धिराह—'कथमेतत्।' सोऽत्रवीत्—

### कथा ७।

कासिंश्चिद्धिविष्ठाने मन्थरको नाम कौलिकः प्रतिवसति स । तस्य CC-प्तदाचित्पद्धकर्माणि कुर्वितः सर्वेपद्धकर्मकाष्ठानि ममानि । ततः स कुर्

ठारमादाय वने काष्टार्थं गतः । स च समुद्रतटं यावद्भमन्प्रयातः, तत्रं तत्र शिशपापादपस्तेन दृष्टः । ततिश्चिन्तितवान्—'महानयं वृक्षो ह्रयते । तदनेन कर्तितेन प्रभूतानि पट्टकर्मोपकरणानि भविष्यन्ति। इत्यवधार्य तस्योपरि कुठारमुत्क्षिप्तवान् । अथ तत्र वृक्षे कश्चिद्यन्तरः समाश्रित आसीत् । अथ तेनाभिहितम्—'मोः, मदाश्रयोऽयं पादपः इं सर्वथा रक्षणीयः, यतोऽहमत्र महासौख्येन तिष्ठामि समुद्रकञ्जोल-स्पर्शनाच्छीतवायुनाप्यायितः ।' कौलिक आह—'भोः, किमहं करोमि । दारुसामग्रीं विना मे कुटुम्वं वुमुक्षया पीड्यते । तसाद-न्यत्र शीघ्रं गम्यताम् । अहमेनं कर्तयिष्यामि ।' व्यन्तर आह—'भोः, तुष्टस्तवाहम् । तत्प्रार्थ्यतामभीष्टं किंचित् । रक्षेनं पादपम्' इति । 10 कौलिक आह—'यद्येवं तदहं खगृहं गत्वा समित्रं सभायाँ च पृष्टा-गमिष्यामि । ततस्त्वया देयम् ।' अथ 'तथा' इति प्रतिज्ञाते व्यन्त-रेण स कौलिकः प्रहृष्टः खगृहं प्रतिनिवृत्तः। यावदमे गच्छति तावद्गामप्रवेशे निजसुद्धदं नापितमपश्यत् । ततस्तस्य व्यन्तरवाक्यं निवेदयामास-- 'यदहो मित्र, मम कश्चिद्यन्तरः सिद्धः । तत्कथय कि 15 प्रार्थये । अहं त्वां प्रष्टुमागतः ।' नापित आह—'भद्र, यद्येवं तद्राज्यं प्रार्थय । येन त्वं राजा भवसि, अहं त्वन्मन्नी च । द्वावपीह सुलमनुमूय परलोकसुलमनुमनानः । उक्तं च-

राजा दानपरो नित्यमिह कीर्तिमवाप्य च ।
तत्प्रभावात्पुनः खर्गे स्पर्धते त्रिदशैः सह ॥ ५९ ॥' 20
कौलिक आह—'अस्त्येतत्परम् , तथापि गृहिणीं पृच्छामि ।' स
आह—'मद्र, शास्त्रविरुद्धमेतचित्स्त्रया सह मन्नः, यतस्ताः सल्पमतयो भवन्ति । उक्तं च—

भोजनाच्छादने दद्यादृतुकाले च संगमम् ।
भूषणाद्यं च नारीणां न तामिर्मन्नयेत्सुघीः ॥ ६०॥ 25
यत्र स्त्री यत्र कितवो बालो यत्र प्रशासितां ।
तद्भृदं क्षयमायाति मार्गवो हीदमन्नवीत् ॥ ६१॥
तावत्स्यात्सुप्रसन्नास्यस्तावद्भुरुजने रतिः ।

CC-0. P. पुरुषो प्रोमितां hयानस्राह्मोति बचो सहः साइ है। प्राह्मे हैं। प्राह्मे हैं। प्राह्मे हैं। प्राह्मे हैं।

्र एताः सार्थपरा नार्थः केवलं समुखे रताः ।

न तासां वल्लभः कोऽपि सुतोऽपि खसुखं विना ॥ ६३ ॥ कौलिक आह—'तथापि प्रष्टव्या सा मया। यतः पतित्रता सा। अपरं तामप्रष्ट्राहं न किंचित्करोमि।' एवं तमभिधाय सत्वरं गत्वा क तासुवाच—'प्रिये, अद्यासाकं कश्चिद्धन्तरः सिद्धः। स वाञ्छितं प्रयच्छति। तदहं त्वां प्रष्टुमागतः। तत्कथय किं प्रार्थये। एष ताव-नम मित्रं नापितो वदत्येवं यद्राज्यं प्रार्थयस्व।' साह—'आर्थपुत्र, का मतिर्नापितानाम्। तन्न कार्यं तद्वचः। उक्तं च—

चारणैर्वन्दिमिनींचैर्नापितैर्बालकरिप।

10 न मन्नं मितमान्कुर्यात्सार्धं भिक्षुभिरेव च ॥ ६४॥

अपरं महती क्केशपरम्परैषा राज्यस्थितिः संघिविग्रह्यानासनसंश्रयद्वैधीभावादिभिः कदाचित्पुरुषस्य सुखं न प्रयच्छतीति । यतः—

यदैव राज्ये क्रियतेऽभिषेक-स्तदैव याति व्यसनेषु बुद्धिः । घटा नृपाणामभिषेककाले सहाम्भसैवापदमुद्गिरन्ति ॥ ६५॥

तथा च।

रामस्य त्रजनं वने निवसनं पाण्डोः सुतानां वनं
वृष्णीनां निघनं नलस्य नृपते राज्यात्परित्रंशनम् ।

20 सौदासं तदवस्थमर्जुनवधं संचिन्त्य लक्केश्वरं
दृष्टा राज्यकृते विडम्बनगतं तसान्न तद्वाञ्छयेत् ॥ ६६ ॥

यदर्थे आतरः पुत्रा अपि वाञ्छन्ति ये निजाः ।
वधं राज्यकृतां राज्ञां तद्वाज्यं दूरतस्त्यजेत् ॥ ६७ ॥'

कौलिक आह—'सत्यमुक्तं भवत्या । तत्कथय किं प्रार्थये ।'

25 साह—'त्वं तावदेकं पटं नित्यमेव निष्पाद्यसि। तेन सर्वा व्ययग्रुद्धिः संपद्यते । इदानीं त्वमात्मनोऽन्यद्वाहुयुगळं द्वितीयं शिरश्च याचल । येन पटद्वयं संपाद्यसि पुरतः पृष्ठतश्च । एकस्य मूल्येन गृहे यथापूर्वे 

CC-0. Prota क्रिक्शिक्षार Collogion, New Delha Digipred by S3 Foundation USAR । द्वितीयस्य मूल्येन विशेषक्रत्यानि करिज्यसि।

एवं सौख्येन खजातिमध्ये श्राध्यमानस्य कालो यास्यति । लोकद्वय-स्योपार्जना मनिष्यति । सोऽपि तदाकण्ये प्रहृष्टः प्राह—'साधु पतिन्नते, साधु । युक्तमुक्तं मनत्या । तदेवं करिष्यामि । एव मे निश्चयः ।' ततोऽसौ गत्वा व्यन्तरं प्रार्थयांचके—'भोः, यदि ममे-प्रितं प्रयच्छिति, तदेहि मे द्वितीयं वाहुयुगलं शिरश्च ।' एनमि- हिते तत्क्षणादेव द्विशिराश्चतुर्वाहुश्च संजातः । ततो हृष्टमना याव-दृहमागच्छिति, तानलोकै राक्षसोऽयमिति मन्यमानैर्लगुडपाषाणप्रहा-रैस्ताडितो मृतश्च । अतोऽहं न्नवीमि—'यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा' इति ॥ चक्रघर आह—'भोः, सत्यमेतत् । सर्वोऽपि जनोऽश्रद्धेयामा-शापिशाचिकां प्राप्य हास्यपदवीं याति । अथवा साध्वदमुच्यते 10 केनापि—

अनागतवर्ती चिन्तामसंभाव्यां करोति यः । स एव पाण्डुरः रोते सोमशर्मिपता यथा' ॥ ६८ ॥ सुवर्णसिद्धिराह—'कथमेतत्' । सोऽत्रवीत्—

कथा ८।

15

किंसिश्चनगरे किश्चत्स्त्रमावकृपणो नाम ब्राह्मणः प्रतिवसित स ।
तेन मिक्षाजितैः सक्तुमिर्भुक्तरोपैः कल्यः संपूरितः । तं च घटं नागदन्तेऽवल्च्य तस्याधस्तात्स्वदृां निघाय सततमेकदृष्ट्या तमवलेकयति ।
अथ कदाचिद्रात्रो सुप्तश्चिन्तयामास—'यत्परिपूर्णोऽयं घटस्तावत्सकुमिर्वर्तते । तद्यदि दुर्भिक्षं भवति तदनेन रूप्यकाणां शतसुत्पद्यते । 20
ततस्तेन मयाजाद्वयं प्रहीतव्यम् । ततः षाण्मासिकप्रसववशाचाभ्यां
यूथं भविष्यति । ततोऽजाभिः प्रमृता गा प्रहीष्यामि, गोभिर्मिहिषीः,
महिषीमिर्वडवाः, वडवाप्रसवतः प्रमृता अश्वा भविष्यति । तेषां
विक्रयात्प्रभूतं सुवर्णं भविष्यति । सुवर्णेन चतुःशालं गृहं संपद्यते ।
ततः कश्चिद्धाद्यणो मम गृहमागत्य प्राप्तवयस्कां रूपात्यां कन्यां 25
दास्यति । तत्सक्ताशासुत्रो मे भविष्यति । तस्याहं सोमशर्मेति नाम
करिष्यामि । ततस्तसिस्तानुचलनयोग्ये संजातेऽहं पुस्तकं गृहीत्वाश्वशालायाः पृष्ठदेश उपविष्टस्तदवधारयिष्यामि । अत्रान्तरे सोमशर्मा
मां दृष्टा जनन्युत्सङ्गाजानुप्रचलनपरोऽश्वखुरासन्नवर्ती मत्समीपंनीगिरिष्यति । तत्तोऽक्ं श्राह्माप्तिःकोषाविद्योऽसिद्धास्त्रामि ५३ भूद्वाण ३० ४०

ताबद्वालकम् ।' सापि गृहकर्मन्ययतयासद्वचनं नं श्रोष्यति । ततोऽहं समुत्थाय तां पादप्रहारेण ताडियण्यामि ।' एवं तेन ध्यान-स्थितेन तथैव पादप्रहारो दत्तो यथा स घटो भग्नः सक्तुभिः पाण्डुरतां गतः । अतोऽहं ब्रवीमि—'अनागतवर्तां चिन्ताम्' इति ॥ 5 सुवर्णसिद्धिराह—'एवमेतत् । कस्ते दोषः । यतः सर्वोऽपि लोमेन विडम्बितो बाध्यते । उक्तं च—

यो छौल्यात्कुरुते कर्म नैवोदर्कमवेक्षते । विडम्बनामवाभोति स यथा चन्द्रमूपतिः ॥ ६९ ॥ चक्रधर आह—'कथमेतत् ।' स आह—

10 कथा ९।

कसिंश्चित्रगरे चन्द्रो नाम भूपतिः प्रतिवसति सा । तस्य पुत्रा वानरक्रीडारता वानरयूथं नित्यमेवानेकभोजनभक्ष्यादिभिः पुष्टिं नय-न्ति सा। अथ वानरयूथािपो यः स औशनस-बाईस्पत्य-चाणक्य-मतवित्तद्नुष्ठाता च तान्सर्वानप्यध्यापयति सा । अथ तसिन्तान-15 गृहे लघुकुमारवाहनयोग्यं मेषयूथमस्ति । तन्मध्यादेको जिह्वालौल्या-दहर्निशं निःशङ्कं महानसे प्रविश्य यत्पश्यति तत्सर्वं भक्षति । ते च सूपकारा यत्किचित्काष्ठं मृण्मयं भाजनं कांस्यपात्रं ताम्रपात्रं वा पश्यन्ति तेनाशु ताडयन्ति । सोऽपि वान्तरयूथपस्तदृष्ट्वा व्यचिन्त-यत्—'अहो, मेषसूपकारकळहोऽयं वानराणां क्षयाय भविष्यति, 20 यतोऽन्नास्वादलम्पटोऽयं मेषो महाकोपाश्च सूपकारा यशासन्नवस्तुना प्रहरन्ति । तद्यदि वस्तुनोऽभावात्कदाचिदुल्मुकेन ताडियण्यन्ति तदो-र्णाप्रचुरोऽयं मेषः खल्पेनापि वहिना प्रज्विष्यिति । तद्द्यमानः पुन-रश्वकुट्यां समीपवर्तिन्यां प्रवेक्ष्यति । सापि तृणप्राचुर्याज्विष्यति । ततोऽश्वा वहिदाहमवाप्स्यन्ति । शालिहोत्रेण पुनरेतदुक्तम्—'यद्वा-25 नरवसयाश्वानां विहदाहदोषः प्रशाम्यति । तन्नूनमेतेन भाव्यमत्र निश्चयः ।' एवं निश्चित्य सर्वान्वानरानाहूय रहिस प्रोवाच-यतः-

तसात्स्यात्कलहो यत्र गृहे नित्यमकारणः । CC-0. Prof. Satya Viai Shastir Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 30 तहृह जीवित वाञ्छन्दूरतः परिवर्जयेत् ॥ ७१ ॥

स भविष्यत्यसंदिग्धं वानराणां क्षयावहः ॥ ७० ॥

'मेषेण सूपकाराणां कलहो यत्र जायते ।

तथा च-

कल्हान्तानि हर्म्याणि कुवाक्यान्तं च सौहृदम् । कुराजान्तानि राष्ट्राणि कुकर्मान्तं यशो नृणाम् ॥ ७२ ॥ तन्न यावत्सर्वेषां संक्षयो भवति, तावदेतद्राजगृहं संत्यज्य वनं गच्छामः ।' अथ तत्तस्य वचनमश्रद्धेयं श्रुत्वा मदोद्धता वानराः प्रहस्य 5 प्रोचुः—'भोः, भवतो वृद्धभावाद्धुद्धिवैकल्यं संजातं येनैतद्भवीपि । उक्तं च—

वदनं दशनैहींनं लाला स्रवित नित्यशः ।
न मितः स्फुरित कापि वाले वृद्धे विशेषतः ॥ ७३ ॥
न वयं स्वर्गसमानोपमोगान्नानाविधान्मक्ष्यविशेषान्राजपुत्रैः सहस्तद-10
तानमृतकल्पान्परित्यज्य तत्राटव्यां कषायकटुतिक्तक्षारस्वक्षफलानि
मक्षयिष्यामः ।' तच्छुत्वाश्चकछुषां दृष्टिं कृत्वा स प्रोवाच—'रे रे
मूर्खाः, यूयमेतस्य सुखस्य परिणामं न जानीथ । किंपाकरसास्नादनप्रायमेतत्सुखं परिणामे विषवद्भविष्यति । तदहं कुलक्षयं स्वयं
नावलोकियिष्यामि । सांप्रतं वनं यास्यामि । उक्तं च—

मित्रं व्यसनसंप्राप्तं खस्थानं परपीडितम् । घन्यास्ते ये न पश्यन्ति देशमङ्गं कुलक्षयम्'॥ ७४ ॥

प्वमिष्ठाय सर्वास्तान्परित्यज्य स यूर्णाधिपोऽट्ट्यां गतः। अथ तिसान्गतेऽन्यसिन्नहित स मेषो महानसे प्रविष्टो यावत्स्पकारेण नान्यित्किचित्समासादितम्, तावद्र्यज्वित्वकाष्टेन ताड्यमानो २० जाज्वल्यमानशरीरः शब्दायमानोऽश्वकुट्यां प्रत्यासन्नवर्तिन्यां प्रविष्टः। तत्र तृणप्राचुर्ययुक्तायां क्षितौ तस्य प्रछठतः सर्वत्रापि विह्वज्वालास्त्रथा समुत्थिता यथा केचिद्धाः स्फुटितलोचनाः पञ्चत्वं गताः, केचिद्ध-न्यनानि त्रोटयित्वार्धद्ग्यशरीरा इतश्चेतश्च हेषायमाणा धावमानाः न्यनानि त्रोटयित्वार्धद्ग्यशरीरा इतश्चेतश्च हेषायमाणा धावमानाः सर्वमपि जनसमूहमाकुलीचकुः। अत्रान्तरे राजा सविषादः शालि-२५ सर्वमपि जनसमूहमाकुलीचकुः। अत्रान्तरे राजा सविषादः शालि-२५ होपशमनोपायः। तेऽपि शास्त्राणि विलोक्य प्रोचुः—'देव, प्रोक्त-होपशमनोपायः।' तेऽपि शास्त्राणि विलोक्य प्रोचुः—'देव, प्रोक्त-मत्र विषये भगवता शालिहोत्रेण। यत्—

क्पीनां मेदसा दोषो वहिदाहसमुद्धनः । CC-0. Prof. Salvat Vनार्शमभगेति॥समाः सूर्योदयोतयश्राः॥ अधानां Vनार्शमभगेति॥समाः सूर्योदयोतयश्राः॥ अधानां Vनार्शमभगेति॥समाः सूर्योदयोत्॥ स्वर्थानां प्रतिकार्यस्थाः॥ अधानां प्रतिकार्यस्था तिक्रयतामेतिचिकित्सितं द्राक्, यावदेते न दाहदोषेण विनश्यन्ति। सोऽपि तदाकण्यं समस्तवानरवधमादिष्टवान् । किं वहुना सर्वेऽपि ते वानरा विविधायुधरुगुडपाषाणादिभिन्यापादिता इति । अथ सोऽपि वानरयूथपस्तं पुत्रपोत्रआतृसुतमागिनेयादिसंक्षयं ज्ञात्वा परं विषादमु- । स त्यक्ताहारिकयो वनाद्वनं पर्यटित । अचिन्तयच — 'कथमहं तस्य नृपापसदस्यानृणताक्रत्येनापकृत्यं करिष्यामि । उक्तं च

मर्षयेद्धर्षणां योऽत्र वंशजां परनिर्मिताम् । भयाद्वा यदि वा कामात्स ज्ञेयः पुरुषाधमः' ॥ ७६ ॥ अथ तेन वृद्धवानरेण कुत्रचित्पिपासाकुलेन अमता पद्मिनीखण्डम-10 ण्डितं सरः समासादितम् । तद्यावत्सृक्ष्मेक्षिकयावलोकयति तावद्वन-चरमनुष्याणां पदपङ्किप्रवेशोऽस्ति, न निष्क्रमणम् । ततश्चिन्तितम्-'नूनमत्र जलान्ते दुष्ट्याहेण भाव्यम् । तत्पद्मिनीनालमादाय दूरस्थोऽपि जलं पिबामि ।' तथानुष्ठिते तन्मध्यादाक्षसो निष्क्रम्य रत्नमालाविम्षितकण्ठस्तमुवाच—'भोः, अत्र यः सलिले प्रवेशं 15 करोति स मे भक्ष्यः' इति । तन्नास्ति धूर्ततरस्त्वत्समोऽन्यो यत्पानी-यमनेन विधिना पिबसि । ततस्तुष्टोऽहम् । प्रार्थयस्व हृद्यवान्छि-तम् ।' कपिराह-'भोः, कियती ते भक्षणशक्तिः ।' स आह-'शतसहस्रायुतळक्षाण्यपि जळपविष्टानि भक्षयामि । बाह्यतः शृगारोऽपि मां दूषयति ।' वानर आह—'अस्ति मे केनचिद्भूपतिना सहात्यन्तं 20 वैरम् । यद्येनां रत्नमारुां मे प्रयच्छिस तत्सपरिवारमपि तं भूपित वाक्पपञ्चेन लोभियत्वात्र सरसि प्रवेशयामि ।' सोऽपि श्रद्धेयं वच-स्तस्य श्रुत्वा रत्नमालां दत्त्वा पाह—'मो मित्र, यत्समुचितं भवति तत्कर्तव्यम्' इति । वानरोऽपि रत्नमालाविभूषितकण्ठो वृक्षपासादेषु परिश्रमञ्जने हेष्टः, पृष्टश्च-'भो यूथप, भवानियन्तं कालं कुत्र स्थितः। 25 भवतेद्द्र बमाला कुत्र लब्धा, या दीस्या सूर्यमपि तिरस्करोति। वानरः प्राह्—'अस्ति कुत्रचिद्रण्ये गुप्ततरं महत्सरो धनदिनिर्मितम्। तत्र सूर्यें अधेदिते रविवारे यः कश्चित्रिमज्जति, स धनद्रप्रसादादी-दमलमालाविम्पितकण्ठो निःसरति ।' अथ भूभुजा तदाकण्यं स CC-0.वानार sayauहत्ता has प्रकृता निम्ना प्रमाधिप्र का कि by सत्यसेतात । रहना 30 कासनाथं सरोऽस्ति कापि ।' कपिराह—'सामिन्, एष प्रत्यक्षतया

मत्कण्ठस्थितया रत्नमाल्या प्रत्ययस्ते । तद्यदि रत्नमाल्या प्रयोजनं तन्मया सह कमपि प्रेषय येन दर्शयामि ।' तच्छुत्वा नृपतिराह— 'यद्येवं तदहं सपरिजनः स्वयमेष्यामि । येन प्रमूता रत्नमालाः संप-द्यन्ते ।' वानर आह--'एवं कियताम् ।' तथानुष्ठिते भूपतिना सह रत्नमालालोभेन सर्वे कलत्रभृत्याः प्रस्थिताः । वानरोऽपि राज्ञा दोला- ध षिरूढेन खोत्सङ्ग आरोपितः सुखेन प्रीतिपूर्वमानीयते । अथवा साध्वदमुच्यते—

े तृष्णे देवि नमस्तुभ्यं यया विचान्विता अपि । अक्रत्येषु नियोज्यन्ते भ्राम्यन्ते दुर्गमेष्विप ॥ ७७ ॥

तथा च-

10

इच्छति शती सहस्रं सहस्री रुक्षमीहते। लक्षाधिपस्तथा राज्यं राज्यस्थः स्वर्गमीहते ॥ ७८ ॥ जीर्यन्ते जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः। जीर्यतश्चसुषी श्रोत्रे तृष्णैका तरुणायते ॥ ७९ ॥

अथ तत्सरः समासाद्य वानरः प्रत्यूषसमये राजानमुवाच—'देव, 15 अत्राघीदिते सूर्येऽत्र प्रविष्टानां सिद्धिर्भवति । यत्सर्वोऽपि जन एक-दैव प्रविशतु । त्वया पुनर्मया सह प्रवेष्टव्यं येन पूर्वदृष्टस्थानमासाद्य प्रभूतास्ते रत्नमालां दर्शयामि ।' अथ प्रविष्टास्ते लोकाः सर्वे मक्षिता राक्षसेन । अथ तेषु चिरायमाणेषु राजा वानरमाह—'भो यूथाविप, किमिति चिरायते मे जनः।' तच्छुत्वा वानरः सत्वरं वृक्षमारुख 20 राजानसुवाच-'मो दुष्टनरपते, राक्षसेनान्तःसिळळस्थितेन भक्षितस्ते परिजनः । साधितं मया कुलक्षयजं वैरम् । तद्गम्यताम् । त्वं सामीति मत्वा नात्र प्रवेशितः । उक्तं च

कृते प्रतिकृतिं कुर्याद्धिसिते प्रतिहिंसितम्। न तत्र दोषं पश्यामि दुष्टे दुष्टं समाचरेत् ॥ ८० ॥ 25 तत्त्वया मुम कुरुक्षयः कृतः, मया पुनस्तव' इति । अथैतदाकण्यं राजा कोपाविष्टः पदातिरेकाकी यथायातमार्गेण निष्कान्तः । अथ तस्मिन्भूपतौ गते राक्षसस्तृप्तो जलानिष्कम्य सानन्दमिदमाह —

हतः शत्रुः कृतं मित्रं रत्नमाला न हारिता ।

CC-0. Pसालेनापिनताडात्रोसं सावता सायु वानर' ॥ ८१ ॥

CC-0. Pसालेनापिनताडात्रोसं सावता सायु वानर' ॥ ८१ ॥

5

अतोऽहं ब्रवीमि—'यो लैल्यात्कुरुते कर्म' इति ॥ एवमुक्त्वा भूयोऽपि स चक्रधरमाह—'मो मित्र, प्रेषय मां येन खगृहं गच्छामि।' चक्रधर आह—'भद्र, आपद्रथें धनमित्रसंग्रहः क्रियते। तन्मामेवं-विधं त्यक्त्वा क यास्यसि। उक्तं च—

यस्त्यक्त्वा सापदं मित्रं याति निष्ठुरतां सुहृत् । कृतन्नस्तेन पापेन नरके यात्यसंशयम्' ॥ ८२ ॥

सुवर्णसिद्धिराह—'मोः, सत्यमेतद्यदि गम्यस्थाने शक्तिर्भवति। एतत्पुनर्मनुष्याणामगम्यस्थानम् । नास्ति कस्यापि त्वासुन्मोचियतुं ्रशक्तिः । अपरं यथायथा चक्रश्रमवेदनया तव सुखिवकारं पश्या-10 मि, तथा तथाहमेतज्जानामि यद्यागच्छामि मा कश्चिन्ममाप्यनर्थो मवेदिति । यतः ।

यादशी वदनच्छाया दृश्यते तव वानर । विकालेन गृहीतोऽसि यः परैति स जीवति ॥ ८३ ॥' चक्रघर आह—'कथमेतत् ।' सोऽब्रवीत्—

15

## कथा १०।

कसिंश्चित्रगरे मद्रसेनो नाम राजा प्रतिवसित सा। तस्य सर्वछक्षणसंपन्ना रत्नवती नाम कन्यास्ति। तां कश्चिद्राक्षसो जिहीर्षति।
रात्रावागत्योपमुद्धे । परं कृतरक्षोपधानां हर्तुं न शक्नोति। सापि
तत्समये रक्षःसांनिध्यजामवश्चामनुभवति कम्पादिभिः। एवमतिका20 मित काले कदाचित्स राक्षसो मध्यनिशायां गृहकोणे स्थितः। सापि
राजकन्या स्वसातीमुवाच—'सित, पश्येष विकालसमये नित्यमेव
मां कदर्थयति। अस्ति तस्य दुरात्मनः प्रतिषेधोपायः कश्चित्।'
तच्छुत्वा राक्षसोऽपि व्यचिन्तयत्—'नृनं यथायं तथान्योऽपि कश्चिद्विकालनामास्या हरणाय नित्यमेवागच्छिति परं सोऽप्येनां हर्तुं न
25 शक्नोति। तत्तावदश्चरूपं कृत्वाश्चमध्यगतो निरीक्षयामि किरूपः स
किंप्रमावश्चेति। एवं राक्षसोऽश्चरूपं कृत्वाश्चानां मध्ये तिष्ठति।
तथानुष्ठिते निर्शाथसमयो राजगुहे कश्चिदश्चनौरः प्रविष्टः। स्व
सर्वनश्चानवलोक्य तं राक्षसमध्यतमं विज्ञायाधिरूदः। अत्रान्तरे राक्ष-

सिश्चन्तयामास-- 'नूनमेष विकालनामा मां चौरं मत्वा कोपानिहन्तु-मागतः तर्तिक करोमि।' एवं चिन्तयन्सोऽपि तेन खलीनं मुखे निघाय कशाधातेन ताडितः। अथासौ भयत्रस्तमनाः प्रधावितुमारव्यः। चौरोऽपि दूरं गत्वा खलीनाकर्पणेन तं स्थिरं कर्तुमारव्यवान् । स तु केवलं वेगाद्वेगतरं गच्छति। अथ तं तथाऽगणितखलीनाकर्षणं 5 मत्वा चौरश्चिन्तयामास- 'अहो, नैवंविघा वाजिनो मवन्त्यगणित-खलीनाः । तन्नूनमनेनाश्वरूपेण राक्षसेन भवितव्यम् । तद्यदि कंचि-त्यांशुरुं भूमिदेशमवलोकयामि, तदात्मानं तत्र पातयामि। नान्यथा मे जीवितव्यमस्ति । एवं चिन्तयत इष्टदेवतां सारतस्तस्य सोऽश्वो वटवृक्षस्य तले निष्कान्तः । चौरोऽपि वटपरोहमासाद्य तत्रैव 10 विलयः । ततो द्वावि तौ पृथग्मृतौ परमानन्दमाजौ जीवितविषये लञ्घपत्याशौ संपन्नौ । अथ तत्र वटे कश्चिद्राक्षससुहृद्धानरः स्थित आसीत् । तेन राक्षसं त्रस्तमाङोक्य न्याहृतम्—'भो मित्र, किमेवं पलाय्यतेऽलीकभयेन । त्वद्भक्ष्योऽयं मानुषः । मक्ष्यताम् ।' सोऽपि बानरवचो निशम्य सरूपमाधाय शङ्कितमनाः स्खलितगतिर्निवृत्तः। 15 चौरोऽपि तं वानराहूतं ज्ञात्वा कोपात्तस्य लाङ्गूलं लम्बमानं मुखे निधाय चर्वितवान् । वानरोऽपि तं राक्षसाभ्यधिकं मन्यमानो भयान किंचिदुक्तवान्, केवलं व्यथातों निमीलितनयनितष्ठिति । राक्षसोऽपि तं तथाभूतमवलोक्य श्लोकमेनमपठत्-20

दुर्गिस्त्रकूटः परिखा समुद्रो रक्षांसि योघा घनदाच वित्तम् । शास्त्रं च यस्योशनसा प्रणीतं स रावणो दैववशाद्विपन्नः ॥ ८५ ॥

CC-0- चेरा Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA

अन्धकः कुङाकश्चैव त्रिस्तनी राजकन्यका । त्रयोऽप्यन्यायतः सिद्धाः संमुखे कर्मणि स्थिते ॥ ८६॥ सुवर्णसिद्धिराह—'कथमेतत्।' सोऽन्नवीत्—

कथा ११।

अस्त्युत्तरापथे मधुपुरं नाम नगरम् । तत्र मधुसेनो नाम राजा वभूव । तस्य कदाचिद्विषयसुखमनुभवतिस्तानी कन्या वभूव । अथ तां त्रिस्तनीं जातां श्रुत्वा स राजा कञ्जकिनः प्रोवाच-'यद्भोः, त्यज्यतामियं त्रिस्तनी गत्वा दूरेऽरण्ये यथा कश्चित्र जानाति। तच्छुत्वा कञ्जकनः प्रोचुः—'महाराज, ज्ञायते यदनिष्टकारिणी 10 त्रिस्तनी कन्या भवति । तथापि ब्राह्मणा आहूय प्रष्टव्या येन लोकद्वयं न विरुध्यते । यतः-

यः सततं परिपृच्छति शृणोति संघारयत्यनिशम् । तस्य दिवाकरिकरणैर्निलिनीव विवर्धते बुद्धिः॥ ८७॥ तथा च ।

पृच्छकेन सदा भाव्यं पुरुषेण विजानता। राक्षसेन्द्रगृहीतोऽपि प्रश्नान्मुक्तो द्विजः पुरा' ॥ ८८ ॥ राजा आह-- 'कथमेतत्।' ते प्रोचः-

# कथा १२।

देव, किंसिश्चद्वनोहेशे चण्डकमी नाम राक्षसः प्रतिवसति सा 20 एकदा तेन अमताटन्यां कश्चिद्राह्मणः समासादितः । ततस्तस्य स्कन्य-मारुख प्रोवाच--'भोः, अप्रे सरो गम्यताम् ।' ब्राह्मणोऽपि भयत्रस्तम-नास्तमादाय प्रस्थितः। अथ तस्य कमछोदरकोमछौ पादौ द्रघ्वा ब्राह्मणो राक्षसमप्रच्छत्—'भोः, किमेवंविधौ ते पादावतिकोमलौ।' राक्षस आह—'मोः, त्रतमस्ति । नाहमार्द्रपादो मूर्मि स्प्रशामि । ततस्त श्रु 25 त्वात्मनो मोक्षोपायं चिन्तयन्सरः प्राप्तः । ततो राक्षसेनामिहितम् भोः,यावदहं स्नानं कृत्वा देवतार्चनविधिं विधायागच्छामि तावत्त्वयातः स्थानादन्यत्र न गन्तव्यम् ।' तथानुष्ठिते द्विजश्चिन्तयामास—'तून देवतार्चनविधेरू मामेष मक्षयिष्यति । तद्भुततरं गच्छामि, येनैष ्यार्द्रपादो न नम्मकारम्बद्धारियाति॥ तशानुक्रिते ल स्थासे आत्रत्मानु 30 त्तस्य प्रष्ठं न गतः । अतोऽहं त्रवीमि—'पृच्छकेन सदा भाव्यम्'

इति ॥ अथ तेभ्यस्तच्छुत्वा राजा द्विजानाहूय प्रोवाच—'मो ब्राह्मणाः, त्रिस्तनी मे कन्या समुत्पन्ना । तर्तिक तस्याः प्रतिविधान-मस्ति न वा ।' ते प्रोचुः—'देव, श्रूयताम् ।

हीनाङ्गी वाधिकाङ्गी वा या भवेत्कन्यका नृणाम् । भर्तुः स्थात्सा विनाशाय स्वशील्यनियनाय च ॥ ८९ ॥ या पुनिस्त्रस्तनी कन्या याति लोचनगोचरम् । पितरं नाशयत्येव सा द्वृतं नात्र संशयः ॥ ९० ॥

तस्मादस्या दर्शनं परिहरतु देवः। तथा यदि कश्चिदुद्वाहयति, तदेनां तस्मे दत्त्वा देशत्यागेन नियोजयितव्य इति। एवं कृते छोकद्वयावि-रुद्धता भवति।' अथ तेषां तद्वचनमाकण्यं स राजा पटहशञ्देन 10 सर्वत्र घोषणामाज्ञापयामास—'अहो, त्रिस्तनीं राजकन्यां यः कश्चिदु-द्वाहयति स सुवर्णछक्षमामोति, देशत्यागं च।' एवं तस्यामाघोषणायां कियमाणायां महान्काछो व्यतीतः। न कश्चित्तां प्रतिगृह्णाति। सापि यौवनोन्मुखी संजाता सुगुप्तस्थानस्थिता यक्षेन रक्ष्यमाणा तिष्ठति। अथ तत्रैव नगरे कश्चिद्वन्यस्तिष्ठति। तस्य च मन्थरकनामा कुङ्जो-15 अमरो यष्टिप्राही। ताभ्यां तं पटहशञ्दमाकण्यं मिथो मन्नितम्—'स्पृश्यतेऽयं पटहः। यदि कथमपि दैवात्कन्या छम्यते, तदा सुवर्ण-प्राप्तिश्च भवति। सुखेन सुवर्णप्राप्त्या काछो न्नजति। अथ यदि तस्या दोषतो मृत्युर्भवति, दारिद्योपात्तस्यास्य क्षेत्रस्य पर्यन्तो भवति। उत्तं च

रुजा खेहः खरमधुरता बुद्धयो यौवनश्रीः कान्तासङ्गः खजनममता दुःखहानिर्विद्यसः । धर्मः शास्त्रं सुरगुरुमतिः शौचमाचारचिन्ता पूर्णे सर्वे जठरपिठरे प्राणिनां संभवन्ति'॥ ९१॥

एवमुक्त्वान्धेन गत्वा स पटहः स्पृष्टः—'मो, अहं तां कन्यामुद्धा-25 ह्यामि यदि राजा मे प्रयच्छति ।' ततस्तै राजपुरुषैर्गत्वा राज्ञे निवेदितम्—'देव, अन्धकेन केनचित्पटहः स्पृष्टः । तद्त्र विषये देवः प्रमाणम् ।' राजा प्राह—

अन्यो वा विषरो वापि कुष्ठी वाप्यन्त्यजोऽपि वा ।

CC-0. Prof. Satya Vrat Sharaile सरुक्षां स्याद्धिदेशज्ञां izell by \$3 Foundation USA

अन्धकः कुडाकश्चैव त्रिस्तनी राजकन्यका । त्रयोऽप्यन्यायतः सिद्धाः संमुखे कर्मणि स्थिते ॥ ८६ ॥ सुवर्णसिद्धिराह—'कथमेतत् ।' सोऽत्रवीत्— कथा ११ ।

अस्त्युत्तरापथे मधुपुरं नाम नगरम् । तत्र मधुसेनो नाम राजा वम्व । तस्य कदाचिद्विषयप्रसमनुभवतिक्षस्तनी कन्या वम्व । अथ तां त्रिस्तनीं जातां श्रुत्वा स राजा कञ्चिकनः प्रोवाच—'यद्भोः, त्यज्यतामियं त्रिस्तनी गत्वा दृरेऽरण्ये यथा कश्चित्र जानाति । तच्छुत्वा कञ्चिकनः प्रोचुः—'महाराज, ज्ञायते यदिनष्टकारिणी 10 त्रिस्तनी कन्या भवति । तथापि ब्राह्मणा आहूय प्रष्टव्या येन लोकद्वयं न विरुघ्यते । यतः—

यः सततं परिप्रच्छति शृणोति संघारयत्यनिशम् । तस्य दिवाकरिकरणैर्निलिनीव विवर्धते बुद्धिः ॥ ८७ ॥ ।

तथाःच ।

15 प्रच्छकेन सदा भाव्यं पुरुषेण विजानता । राक्षसेन्द्रगृहीतोऽपि प्रश्नान्मुक्तो द्विजः पुरा'॥ ८८॥ राजा आह—'कथमेतत् ।' ते प्रोचुः—

# कथा १२।

देव, किसिश्चिद्वनोहेशे चण्डकर्मा नाम राक्षसः प्रतिवसित सा ।
20 एकदा तेन अमताटच्यां किश्चिद्वाह्मणः समासादितः । ततस्तस्य स्कन्यमारुह्य प्रोवाच—'भोः, अप्रे सरो गम्यताम् ।' ब्राह्मणोऽपि भयत्रस्तमनास्तमादाय प्रस्थितः । अथ तस्य कमलोद्रकोमलौ पादौ दृष्ट्वा ब्राह्मणो
राक्षसमप्टच्छत्—'भोः, किमेवंविधौ ते पादावितकोमलौ ।' राक्षस्
आह—'भोः, व्रतमित्त । नाहमार्द्रपादो भूमिं स्पृशामि । ततस्त क्रि25 त्वात्मनो मोक्षोपायं चिन्तयन्सरः प्राप्तः । ततो राक्षसेनाभिहितम्
'भोः,यावदहं स्नानं कृत्वा देवतार्चनिविधि विधायागच्छामि तावत्त्वयातः
स्थानादन्यत्र न गन्तव्यम् ।' तथानुष्ठिते द्विजिश्चन्तयामास—'नृतं
देवतार्चनिविधेरूद्व मामेष मक्षयिष्यति । तद्वततरं गच्छामि, येनैष
आर्द्वपादो न मम पृष्ठमेष्ट्यति। स्थानुष्ठिते त्यस्ति। अत्राद्वस्तो अत्राद्वस्ति।
अत्राद्वाचनिविधेरूद्व मामेष मक्षयिष्यति । तद्वततरं गच्छामि, येनैष
आर्द्वपादो न मम पृष्ठमेष्ट्यति। स्थानुष्ठिते त्यस्ति। अत्राद्वस्ति। अत्राद्वस्ति। अत्राद्वस्ति। स्थानुष्ठिते त्यस्ति। अत्राद्वस्ति। स्थानुष्ठिते त्यस्ति। अत्राद्वस्ति। स्थानुष्ठिते त्यस्ति। स्वाप्ति। स्थानुष्ठिते त्यस्ति। स्वाप्ति। स्थानुष्ठिते त्यस्ति। स्थानुष्ठिते त्यस्ति। स्थानुष्ठिते त्यस्ति। स्थानुष्ठिते स्थानुष्ठिते स्थानुष्ठिते स्थानुष्ठिते स्थानुष्ठिते स्थानि। स्थानुष्ठिते स्थानुष्ठिते स्थानुष्ठिते स्थाने स्थान्यम् भाव्यम् ।

इति ॥ अथ तेभ्यस्तच्छुत्वा राजा द्विजानाहूय प्रोवाच—'मो ब्राह्मणाः, त्रिस्तनी मे कन्या समुत्पन्ना । तिकं तस्याः प्रतिविधान-मस्ति न वा ।' ते प्रोचुः—'देव, श्रूयताम् ।

हीनाङ्गी वाधिकाङ्गी वा या भवेत्कन्यका नृणाम् । भर्तुः स्यात्सा विनाशाय स्वशीलिनिघनाय च ॥ ८९ ॥ या पुनस्त्रिस्तनी कन्या याति लोचनगोचरम् । पितरं नाशयत्येव सा दुतं नात्र संशयः ॥ ९० ॥

तसादस्या दर्शनं परिहरतु देवः। तथा यदि कश्चिदुद्वाह्यति, तदेनां तसे दत्त्वा देशत्यागेन नियोजयितव्य इति। एवं कृते लोकद्वयावि-रुद्धता भवति।' अथ तेषां तद्वचनमाकर्ण्य स राजा पटहशव्देन 10 सर्वत्र घोषणामाज्ञापयामास—'अहो, त्रिस्तनीं राजकन्यां यः कश्चिदु-द्वाह्यति स सुवर्णलक्षमामोति, देशत्यागं च।' एवं तस्यामाघोषणायां क्रियमाणायां महान्कालो व्यतीतः। न कश्चित्तां प्रतिगृह्णाति। सापि यौवनोन्मुस्ती संजाता सुगुप्तस्थानस्थिता यक्तेन रक्ष्यमाणा तिष्ठति। अथ तत्रैव नगरे कश्चिद्वन्यस्तिष्ठति। तस्य च मन्थरकनामा कुन्जो-15 अभरो यष्टिग्राही। ताभ्यां तं पटहशव्दमाकर्ण्य मिथो मन्नितम्—'स्पृश्यतेऽयं पटहः। यदि कथमपि दैवात्कन्या लभ्यते, तदा सुवर्ण-प्राप्तिश्च भवति। सुस्तेन सुवर्णप्राप्त्या कालो त्रजति। अथ यदि तस्या दोषतो मृत्युर्भवति, दारिद्योपातस्थास्य क्षेत्रस्य पर्यन्तो भवति। उक्तं च

रुजा स्नेहः खरमधुरता बुद्धयो यौवनश्रीः कान्तासङ्गः खजनमनता दुःसहानिर्विरासः ।

धर्मः शास्त्रं सुरगुरुमतिः शौचमाचारचिन्ता पूर्णे सर्वे जठरपिठरे प्राणिनां संमवन्ति'॥ ९१॥

एवमुक्त्वान्धेन गत्वा स पटहः स्पृष्टः—'भो, अहं तां कन्यामुद्धा-25 ह्यामि यदि राजा मे प्रयच्छति।' ततस्तै राजपुरुषेर्गत्वा राज्ञे निवेदितम्—'देव, अन्धकेन केनचित्पटहः स्पृष्टः। तद्त्र विषये देवः प्रमाणम्।' राजा प्राह—

अन्यो वा विषरो वापि कुष्ठी वाप्यन्त्यजोऽपि वा । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastridol सरुक्षां स्याद्विवेशाजः र्वासी हि.रे. Ilbundati अपिऽत

अथ राजादेशाचे रक्षापुरुवेस्तं नदीतीरे नीत्वा सुवर्णलक्षेण समं विवाहिविधिना त्रिस्तनीं तसी दत्त्वा जल्याने विधाय कैवर्ताः प्रोक्ताः— भो, देशान्तरं नीत्वा किंसिश्चिद्धिवानेऽन्धः सपत्नीकः कुङाकेन सह मोचनीयः ।' तथानुष्ठिते विदेशमासाद्य कसिंश्चिद्धिद्धिने कैवर्त-5 दर्शिते त्रयोऽपि मूल्येन गृहं प्राप्ताः सुखेन कालं नयन्ति सा । केव-लमन्धः पर्यक्के सप्तास्तिष्ठति । गृहव्यापारं मन्थरकः करोति । एवं गच्छता कालेन त्रिस्तन्याः कुङाकेन सह विकृतिः समपद्यत । अथवा साध्वदमुच्यते-

यदि स्याच्छीतलो वहिश्चन्द्रमा दहनात्मकः ।

स्रसादः सागरः स्त्रीणां तत्सतीत्वं प्रजायते ॥ ९३ ॥ 10 अथान्येद्यस्त्रित्तन्या मन्थरकोऽभिहितः—'मोः सुमग, यद्येषोऽन्धः कथंचिद्यापाचते, तदावयोः सुखेन कालो याति । तदन्विष्यतां

कुत्रचिद्विषम् , येनासै तत्प्रदाय सुखिनी भवामि ।' अन्यदा कुङाकेन परिश्रमता मृतः कृष्णसर्पः प्राप्तः । तं गृहीत्वा प्रहृष्टमना गृहमभ्येत्य

15 तामाह—'सुमगे, लब्घोऽयं कृष्णसर्पः । तदेनं खण्डशः कृत्वा प्रमृतश्रुण्ठ्यादिभिः संस्कार्यासै विकलनेत्राय मत्स्यामिषं भणित्वा पयच्छ, येन द्राग्विनश्यति । यतोऽस्य मत्स्यामिषं सदा प्रियम् ।' एवमुक्त्वा मन्थरको बाह्ये गतः । सापि प्रदीप्ते वह्नौ कृष्णसर्प खण्डशः कृत्वा तक्रमादाय गृह्व्यापाराकुला तं विकलाक्षं सप्रश्रयमुवाच-

20 'आर्यपुत्र, तवाभीष्टं मत्स्यमांसं समानीतम्, यतस्त्वं तत्प्रच्छिस । ते च मत्स्या वहाँ पाचनाय तिष्ठन्ति । तद्यावदृहं गृहकृत्यं करोमि, तावत्त्वं दवींमादाय क्षणमेकं तान्प्रचालय ।' सोऽपि तदाकण्ये हृष्टमनाः सृक्षणी परिलिहन्द्रुतमुत्थाय दवीमादाय प्रमिथितु-मारब्धः । अथ तस्य मत्स्यान्मश्रतो विषगर्भबाष्पेण संस्पृष्टं नीलपटलं

25 चक्षुर्भ्यामगलत् । असावप्यन्धो बहुगुणं मन्यमानो विशेषान्ने-त्राभ्यां बाष्पग्रहणमकरोत् । ततो स्रव्धदृष्टिर्जातो तावत्तक्रमध्ये कृष्णसर्पखण्डानि केवलान्येवावलोकयति ऽचिन्तयत्—'अहो, किमेतत् मम मत्स्यामिषं कथितमासीदन्या। C-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Dightized by S3 Foundation USA एतानि तु कृष्णसपेखण्डानि । तत्तावद्विजानामि सम्यक् त्रिस्तन्या-

श्चेष्टितं किं मम वधोपायकमः कुडास्य वा । उताहो अन्यस्य वा कस्यचित्।' एवं विचिन्त्य साकारं गृह्जन्धवत्कर्म करोति यथा पुरा । अत्रान्तरे कुडाः समागत्य निःशङ्कतयालिङ्गनचुम्वनादिमिश्चि-स्तनीं सेवितुमुपचकमे । सोऽप्यन्धस्तमवलोकयन्नपि यावन्न किंचि-च्छसं पश्यित, तावत्कोपन्याकुलमनाः पूर्ववच्छयनं गत्वा कुडां इचरणाभ्यां संगृह्य सामर्थ्यात्स्वमस्तकोपि आमयित्वा त्रिस्तनीं हृदये न्यताखयत् । अथ कुडाप्रहारेण तस्यास्तृतीयः स्तन उरिस प्रविष्टः । तथा वलान्मस्तकोपिर आमणेन कुडाः पाझलतां गतः । अतोऽहं त्रवीमि—'अन्धकः कुडाकश्चेव' इति ॥ सुवर्णसिद्धिराह—'भोः, सत्यमेतत् । दैवानुकूलतया सर्वं कल्याणं संपद्यते । तथापि 10 पुरुषेण सतां वचनं कार्यम् । न पुनरेवमेव यो वर्तते स त्विमव विन-श्वित । तथा च ।

एकोदराः पृथग्प्रीवा अन्योन्यफलमक्षिणः । असंहता विनश्यन्ति मारण्डा इव पक्षिणः ॥ ९४ ॥

चक्रधरं आह—'कथमेतत्।' सोऽत्रवीत्—

15

# कथा १३।

किसिश्चित्सरोवरे भारण्डनामा पक्ष्येकोदरः पृथन्प्रीवः प्रतिवसित सा । तेन च समुद्रतीरे परिश्रमता किंचित्फरुममृतकरणं तरङ्गक्षिप्तं संप्राप्तम् । सोऽपि मक्षयिवदमाह—'अहो, वहूनि मयामृतप्रायाणि समुद्रकछोछाहृतानि फर्छानि मिक्षतानि । परमपूर्वोऽस्याखादः । 20 तिंकं पारिजातहरिचन्दनतरुसंभवम् । किं वा किंचिदमृतमयफरुम-व्यक्तनापि विषिनापतितम् ।' एवं तस्य ब्रुवतो द्वितीयमुखेनाभि-व्यक्तनापि विषिनापतितम् ।' एवं तस्य ब्रुवतो द्वितीयमुखेनाभि-व्यक्तनापि विषिनापतितम् ।' एवं तस्य ब्रुवतो द्वितीयमुखेनाभि-व्यक्तमुभवामि ।' ततो विहस्य प्रथमवक्रेणाभिहितम्—'आवयो-क्यमनुभवामि । तत्ता विद्यत्ति । विहस्य प्रथमवक्रेणाभिहितम् । विद्यति । विद्यति । सापि तदाखाद्य प्रहृतमालिक्षनचुम्बनसंभावनानेकचादुपरा वक्ष्यान्येद्यद्वितीयमुखेन विषफ्लं प्राप्तम् । तद्वप्रापरमाह—'भो अश्वान्येद्यद्वितीयमुखेन विषफलं प्राप्तम् । तद्वप्रापरमाह—'भो अश्वान्येद्यद्वितीयमुखेन विषफलं प्राप्तम् । तद्वप्रापरमाह—'भो अश्वान्येद्याद्वितीयमुखेन विषफलं प्राप्तम् । तद्वप्रापरमाह—'भो अश्वान्येद्याद्वितीयमुखेन विषफलं प्राप्तम् । तद्वप्रापरमाह—'भो अश्वान्येद्वानिक्ति । विषक्ति । विषक्त

सथ राजादेशाचे रक्षापुरुषेस्तं नदीतीरे नीत्वा सुवर्णस्रेण समं विवाहितिषिना त्रिस्तनीं तसे दत्त्वा जलयाने विधाय कैवर्ताः प्रोक्ताः— 'मो, देशान्तरं नीत्वा किस्मिश्चिद्धिष्ठानेऽन्धः सपलीकः कुङ्किन सह मोचनीयः ।' तथानुष्ठिते विदेशमासाद्य किस्मिश्चद्धिष्ठाने कैवर्त-इद्धिते त्रयोऽपि मूल्येन गृहं प्राप्ताः सुखेन कालं नयन्ति सा । केव-लमन्धः पर्यक्के सुप्तस्तिष्ठति । गृह्व्यापारं मन्थरकः करोति । एवं गच्छता कालेन त्रिस्तन्याः कुङ्किन सह विकृतिः समपद्यत । अथवा साध्वदमुच्यते—

यदि स्याच्छीतलो वहिश्चन्द्रमा दहनात्मकः।

10 सुस्रादः सागरः स्त्रीणां तत्सतीत्वं प्रजायते ॥ ९३ ॥

अथान्येद्युक्षिस्तन्या मन्थरकोऽभिहितः—'भोः सुभग, यद्येषोऽन्यः कथंचिद्यापाद्यते, तदावयोः सुखेन कालो याति । तदन्विष्यतां कुत्रचिद्विषम् , येनासे तत्प्रदाय सुखिनी भवामि ।' अन्यदा कुङ्गकेन परिश्रमता मृतः कृष्णसर्पः प्राप्तः । तं गृहीत्वा प्रहृष्टमना गृहमभ्येत्य

- 15 तामाह—'सुमगे, लब्घोऽयं कृष्णसर्पः । तदेनं खण्डशः कृत्वा प्रमृतशुण्ठ्यादिभिः संस्कार्यासौ विकलनेत्राय मत्स्यामिषं भणित्वा प्रयच्छ, येन द्राग्विनश्यति । यतोऽस्य मत्स्यामिषं सदा प्रियम् ।' एवसुक्त्वा मन्थरको बाह्ये गतः । सापि प्रदीसे वह्नौ कृष्णसर्पं खण्डशः कृत्वा तक्रमादाय गृहव्यापाराकुला तं विकलाक्षं सप्रश्रयसुवाच—
- 20 'आर्यपुत्र, तवामीष्टं मत्स्यमांसं समानीतम्, यतस्त्वं सदैव तत्प्रच्छिसि । ते च मत्स्या वह्दौ पाचनाय तिष्ठन्ति । तद्यावद्दं गृहकृत्यं करोमि, तावत्त्वं दवीमादाय क्षणमेकं तान्प्रचालय ।' सोऽपि तदाकण्यं हृष्टमनाः सृक्षणी परिलिहन्द्रुतमुत्थाय दवीमादाय प्रमिथित-मारब्धः । अथ तस्य मत्स्यान्मश्रतो विषगर्भबाष्णेण संस्पृष्टं नीलपटलं
- 25 चक्षुम्यीमगलत् । असावप्यन्धो बहुगुणं मन्यमानो विशेषान्ने-त्राभ्यां बाष्पप्रहणमकरोत् । ततो रुव्धदृष्टिर्जातो यावत्पश्यिति तावत्तकमध्ये कृष्णसर्पखण्डानि केवलान्येवावलोकयित । ततो-ऽचिन्तयत्—'अहो, किमेतत् मम् मत्स्यामिषं क्यित्मासीदन्या। CC-0. Prof. Satya Vrat Shadri Collection, New Delhi. Dighibad by 33 Foundation USA

एतानि तु कृष्णसर्पसण्डानि । तत्तावद्विजानामि सम्यक् त्रिस्तन्या

श्चेष्टितं किं मम वधोपायकमः कुङास वा । उताहो अन्यस्य वा कस्यचित् ।' एवं विचिन्त्य स्वाकारं गृहक्तन्धवत्कर्म करोति यथा पुरा । अत्रान्तरे कुङाः समागत्य निःशङ्कतयालिङ्गनचुम्वनादिमिश्चिन्त्वनीं सेवितुमुपचक्रमे । सोऽप्यन्धत्तमवलोकयन्नपि यावन्न किंचिन्छक्षं पश्यित, तावत्कोपन्याकुल्मनाः पूर्ववच्छयनं गत्वा कुङां उचरणाभ्यां संगृद्ध सामर्थ्यात्स्वमस्तकोपि आमयित्वा त्रिस्तनीं हृदये न्यताडयत् । अथ कुङाप्रहारेण तस्यास्तृतीयः स्तन उरित प्रविष्टः । तथा वलान्मस्तकोपिर आमणेन कुङाः पाझलतां गतः । अतोऽहं त्रवीमि—'अन्धकः कुङाकश्चेव' इति ॥ सुवर्णसिद्धिराह—'भोः, सत्यमेतत् । दैवानुकूलतया सर्वं कल्याणं संपद्यते । तथापि 10 पुरुषेण सतां वचनं कार्यम् । न पुनरेवमेव यो वर्तते स त्विमव विन- श्यित । तथा च ।

एकोदराः पृथग्वीवा अन्योन्यफलमक्षिणः । असंहता विनश्यन्ति भारण्डा इव पक्षिणः ॥ ९४ ॥

चक्रघर आह—'कथमेतत्।' सोऽत्रवीत्—

15

# कथा १३।

किसिश्चित्सरोवरे मारण्डनामा पक्ष्येकोदरः पृथग्मीवः मितवसिति सा। तेन च समुद्रतीरे परिश्रमता किंचित्फरूममृतकरूपं तरङ्गक्षिप्तं संप्राप्तम् । सोऽपि मक्षयित्रद्माह—'अहो, बहूनि मयामृतप्रायाणि समुद्रकल्लोलाहतानि फर्लानि मिक्षतानि । परमपूर्वोऽस्याखादः । 20 तिर्के पारिजातहरिचन्दनतरुसंभवम् । किं वा किंचिद्मृतमयफरूम-व्यक्तेनापि विधिनापितिम् ।' एवं तस्य भ्रुवतो द्वितीयमुखेनामि-व्यक्तेनापि विधिनापितिम् ।' एवं तस्य भ्रुवतो द्वितीयमुखेनामि-व्यक्तेनापि विधिनापितिम् ।' एवं तस्य भ्रुवतो द्वितीयमुखेनामि-व्यमनुभवामि ।' ततो विहस्य प्रथमवक्रेणामिहितम्—'आवयो-व्यमनुभवामि ।' ततो विहस्य प्रथमवक्रेणामिहितम्—'आवयो-व्यवन्तम् एका तृप्तिश्च भवति । ततः किं पृथमिक्षितेन । 25 स्तावदेकमुदरम्, एका तृप्तिश्च भवति । ततः किं पृथमिक्षितेन । 25 स्तावदेकमुदरम् । सापि तदाखाद्य प्रहृद्यतार्लिक्तनचुम्बनसंभावनानेकचाद्यपरा पदत्तम् । सापि तदाखाद्य प्रहृद्यतार्लिक्तनचुम्बनसंभावनानेकचाद्यपरा पदत्तम् । द्वृद्यान्ति मुखं तिहनादेव प्रमृति सोद्वेगं सिवधादं च तिष्ठति । वम्व । द्वितीयमुखेन विषफर्णं प्राप्तम् । तदृद्वपरमाह—'भो अथान्येन्यान्तिन्तिम् अस्तान्तिम् । तद्ववापमानान्तिन्तिम् । अस्त्रान्तिम् परमान्तिनिक्तिम् । स्त्रवापमानान्तिन्तिम् । स्त्रवापमानान्तिन्तिम् परमान्तिनिक्तिम् । स्त्रवापमानानान्तिन्तिम् । स्त्रवापमानानान्तिनिक्तिम् परमान्तिनिक्तिम् । स्त्रवापमानानान्तिनिक्तिम् परमान्तिनिक्तिम् । स्त्रवापमानान्तिन्तिम् । स्त्रवापमानानानिक्तिम् । स्तरवापमानानानिक्तिम् । स्त्रवापमानानानिकिक्तिम् परमान्तिनिक्तिम् । स्त्रवापमानानानिकिक्तिम् परमानानिकिक्तिम् । स्तरवापमानानानिकिक्तिम् परमानानिकिक्तिम् । स्तरवापमानानिकिक्तिम् । स्तरवापमानानिकिक्तिम् । स्तरवापमानानिकिक्तिम् । स्तरवापमानानिकिक्तिम् । स्तरवापमानिकिक्तिम् । स्तरवापमानिकिक्तिम्तरवापमानिकिक्तिम् । स्तरवापमानिकिक्तिम् । स्तरवापमानिकिक्तिम् । स्तरवापमानिकिक्तिम् । स्तरवापमानिकिक्तिम् । स्तरवापमानिकिक्तिम् ।

द्रक्षयामि ।' अपरेणाभिहितम्- 'मूर्ख, मा मैवं कुरु । एवं कृते द्वयो-रिप विनाशो भविष्यति ।' अथैवं वदता तेनापमानेन फलं भक्षितम्। किं बहुना । द्वाविप विनष्टो । अतोऽहं अवीमि — 'एकोद्राः पृथ-ग्त्रीवाः' इति । चक्रधर आह—'सत्यमेतत् । तद्गच्छ गृहम् । परमे-5 काकिना न गन्तव्यम् । उक्तं च-

एकः सादु न भुन्नीत नैकः सुप्तेषु जागृयात् । एको न गच्छेदध्वानं नैकश्चार्थान्यचिन्तयेत् ॥ ९५॥ अपि च।

अपि कापुरुषो मार्गे द्वितीयः क्षेमकारकः । कर्कटेन द्वितीयेन जीवितं परिरक्षितम् ॥ ९६ ॥ 10 सुवर्णसिद्धिराहः—'कथमेतत्।' सोऽव्रवीत्—

#### कथा १४।

कसिंश्चिद्धिविष्ठाने ब्रह्मदत्तनामा ब्राह्मणः प्रतिवसति सा। स च प्रयोजनवशाद्वामे प्रस्थितः स्वमात्रामिहितः—'यद्वत्स, कथमेकाकी 15 त्रजसि । तदन्विष्यतां कश्चिद्वितीयः ।' स आह—'अम्ब, मा मैषी: । निरुपद्रवोऽयं मार्गः । कार्यवशादेकाकी गमिष्यामि ।' अथ तस्य तं निश्चयं ज्ञात्वा समीपस्थवाप्याः सकाशात्कर्कटमादाय मात्रा-मिहितः-- 'वत्स, अवश्यं यदि गन्तव्यं तदेष कर्कटोऽपि सहायो भवतु । तदेनं गृहीत्वा गच्छ ।' सोऽपि मातुर्वचनादुभाभ्यां पाणि-20 भ्यां तं संगृह्य कर्पूरपुटिकामध्ये निधाय पात्रमध्ये संस्थाप्य शीघ्रं प्रस्थितः । अथ गच्छन्त्रीष्मोष्मणा संतप्तः कंचिन्मार्गस्यं वृक्षमासाद्य तत्रैव प्रसुप्तः । अत्रान्तरे वृक्षकोटरानिर्गत्य सर्पस्तत्स-मीपमागतः । सोऽपि कर्पूरसुगन्धसहजिपयत्वात्तं परित्यज्य वस्त्रं विदार्थाभ्यन्तरगतां कर्पूर्पुटिकामतिलैल्यादभक्षयत् । 25 कर्कटस्तत्रैव स्थितः सन्सर्पप्राणानपाहरत् । ब्राह्मणोऽपि यावत्पबुद्धः पर्यति तावत्समीपे कृष्णसर्पो निजपार्थे कर्पूरपुटिकोपरि मृतिस्तिष्ठति । तं हङ्गा व्यचिन्तयत्—'कर्कटेनायं हतः' इति प्रसन्तो भूत्वाननीत—भोः Delमान्यम्भिहितं S3 Fountiation USA यत्पुरुषेण कोऽपि सहाय कार्यः, नैकाकिना गन्तव्यम्। यतो मया

श्रद्धापूरितचेतसा तद्वचनमनुष्ठितम्, तेनाहं कर्कटेन सर्पन्यापादनाद्र-क्षितः । अथवा साध्विदमुच्यते—

श्लीणः स्रवित शशी रिवृद्धौ वर्धयित पाथसां नाथम् ।
अन्ये विपिद सहाया धनिनां श्रियमनुभवन्त्यन्ये ॥ ९७ ॥
मन्ने तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे मेषजे गुरौ ।
यादशी मावना यस्य सिद्धिर्भवित तादशीं' ॥ ९८ ॥
एवसुक्त्वासौ ब्राह्मणो यथामिष्रेतं गतः । अतोऽहं ब्रवीमि—'अपि
कापुरुषो मार्गे' इति ॥ एवं श्रुत्वा सुवर्णसिद्धिस्तमनुज्ञाप्य खगृहं
प्रतिनिवृत्तः ॥

इति श्रीविष्णुशर्मविरचिते पश्चतत्रकेऽपरीक्षितकारकं 10 नाम पश्चमं तत्रं समाप्तम् ।

> समाप्तमिदं पश्चतन्त्रकम् । ग्रुमं भूयात्।



